





# EDITOR'S NOTE. 62.80 E

No manuscript of Bhatta-Bhaskara's commentary on the arth kánda having been as yet found, and our MSS. of mmentary on the fifth kanda not having been sufficiently pried, we had to continue the printing of our edition of the mmentary from the sixth kanda onward, prepared with the d of the following MSS. :--

(1) A Grantha Manuscript of the commentary on the sixth and seventh kándas belonging to the Sarasvati Bhandara of H. H. the Maharaja of Mysore.

17

षोग्ड

- (2) A Telugu palm-leaf MS. of the commentary on the sixth and seventh kándas, belonging to the Government Oriental Library, Mysore.
- (3) A Grantha palm-leaf MS. of the commentary on the sixth and sevanth kandas, belonging to the Government Oriental Library, Mysore.
- 4) A Grantha palm-leaf MS. of the commentary on the fifth and sixth kandas, belonging to S'ri S'ringeri .Matt at Kúdli.

दारि सहि Since commencing the printing of this portion, we have able to collate our edition of the commentary on the sixth, and seventh kándas with the MSS. found in the ras Government Oriental MSS. Library and in the Saras-Mahal of the Tanjore Palace. By the time this collation done the printing of Vols. X and XI was almost comple-सोम these volumes comprising the sixth kánda and the first अतिe prapáthakas of the seventh. Important variations of अद्गांngs found in the Tanjore and Madras MSS. are noted at sizurnd of the volumes.

A. M. S.

**उ**क्श ध्रुवर ऋतु ऐन्द्र सर ना साहि पार्ल हारि उपध पात्र दाहि सस् अव यू पैव पश्चै पार्ल सौम अति अद अंक् षोड

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

## विषयसूचिका.

#### सौमिकब्राह्मणम् ६—५, ६.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | षष्ठे काण्डे     | पञ्चमप्रपाठकः. |                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                  |                |                                         | अनु.              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | डक्थ्यप्रह्विधिः                                                                                                                                                   |                  |                |                                         | 9                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | धुनम्हविधिः                                                                                                                                                        |                  | •••            |                                         | 3                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋतुप्रहविधिः                                                                                                                                                       |                  |                |                                         | 3                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऐन्द्राममहिविधिः                                                                                                                                                   |                  | •••            |                                         | 8                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म रत्वतियमा हेन्द्र यहा                                                                                                                                            | विधिः            |                |                                         | 4                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आदित्यप्रह्विधिः                                                                                                                                                   | •                | •••            |                                         | 4                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सावित्रप्रहविधिः                                                                                                                                                   |                  |                |                                         | v                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पालीवतम्रहविधिः                                                                                                                                                    | •••              |                |                                         | 6                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हारियोजनप्रहविधिः                                                                                                                                                  | •••              | •••            | •••                                     | 3                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उपक्षये पुनर्प्रहणविधि                                                                                                                                             | r:               |                |                                         | 90                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पात्रप्रयोगभदिप्रशंसा.                                                                                                                                             | सवनीयपुरोडाशवि   | क्रिश          | State of the state of the               | 99                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नानम्यानाय्नसाताः                                                                                                                                                  | त्रपनावपुराजासाव | 1144           |                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नानम्यानाप्त्रसाताः                                                                                                                                                |                  |                |                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पानम्यासायम्याः                                                                                                                                                    | षष्ठः            | प्रपाठकः.      |                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः                                                                                                                                                 |                  |                |                                         | 9                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                  |                |                                         | 9 8               |
| ・一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>समिष्टयजुहोमाविधिः                                                                                                                           |                  |                | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
| The state of the s | दाक्षिणहोमादिविधिः                                                                                                                                                 |                  |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>समिष्टियजुहोमविधिः<br>अवभृथविधिः<br>यूपैन्जदशिनीविधिः<br>पश्चैन्जदशिनीविधिः                                                                  |                  |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 3               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>समिष्टियजुहोमविधिः<br>अवभृथविधिः<br>यूपैन्जदशिनीविधिः<br>पश्चैन्जदशिनीविधिः                                                                  | <b>чу:</b><br>   |                | •••                                     | 8<br>5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>सर्मिष्टयजुर्होमाविधिः<br>अवभृथविधिः -<br>यूपैव्याद्शिनीविधिः                                                                                | <b>чу:</b><br>   |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 3 8 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>समिष्टियजुहोमविधिः<br>अवभृथविधिः<br>यूपैन्जदिशनीविधिः<br>पश्चैन्जदिशनीविधिः<br>पश्चैन्जदिशनीविधिः<br>पार्ल्लवतपशुविधिः                       | <b>чу:</b><br>   |                | •••                                     | * * * 4 4 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>सिर्हिष्टयजुहोंमाविधिः<br>अवभृथविधिः -<br>यूपैन्जद्शिनीविधिः<br>पश्चैकादशिनीविधिः<br>पार्ल्ल वतपशुविधिः<br>सोम्यचर्वादिविधिः                 | <b>чу:</b><br>   |                |                                         | er or or or or or |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दाक्षिणहोमादिविधिः<br>सिंध्यजुहोमाविधिः<br>अवभृथविधिः -<br>यूपैकादशिनीविधिः<br>पश्चैकादशिनीविधिः<br>पार्क्ष वतपशुविधिः<br>सोम्यचर्वादिविधिः<br>अतिप्राह्मप्रहविधिः | षष्ठः<br><br>    |                |                                         | * * * * * * * * * |

#### सप्तमकाण्डम्. प्रथमः प्रपाठकः

| सा।                | मक्रवाह्मणम्           |                   |          |                                         |       |  |
|--------------------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|-------|--|
| एक                 | ाहेषु अग्निष्टोमविधिः  |                   | 1 ,      |                                         | Ja /  |  |
|                    | तदङ्गन्निवृदादिस्तोम   | ग्राविधिः         |          |                                         | 13    |  |
|                    | अतिरात्रविधिः          | •••               | •••      | •                                       | ( 3   |  |
| अर्ह               | निषु द्विरात्रविधिः    |                   |          | •••                                     | 8     |  |
|                    | त्रिरात्रविधिः         |                   |          | •••                                     | (4    |  |
|                    | त्रिरात्रााङ्गसहस्रतम् | याः प्रकारान्तरेण | स्तुति:, | तदङ्गहें मादिविधिश्व.                   | Ę     |  |
|                    | तदङ्गसहस्रतमीदान       | म्                |          | *                                       | 0     |  |
|                    | चत्रात्रस्य आत्रेय     | स्य विधिः         |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (     |  |
|                    | चत्रात्रस्य जामदग      | न्यस्य विधिः      |          |                                         | 9     |  |
|                    | पञ्चरात्रविधिः         |                   |          | •••                                     | 30    |  |
| अश                 | भेधमन्त्राः<br>-       | •••               | •••      | 99-                                     | -201  |  |
|                    | रशनादानाद्यङ्गमन्त्र   |                   | •••      | •••                                     | 99    |  |
|                    | अश्वनामवाचनाद्यङ्ग     | मन्त्राः          |          |                                         | 92    |  |
|                    | उद्ग्वहोममन्त्राः      | •••               |          |                                         | 93    |  |
|                    | पूर्वस्तोत्रियमन्त्राः |                   |          |                                         | 98    |  |
|                    | पूर्वऋतुदीक्षामन्त्राः |                   |          |                                         | 94    |  |
|                    | उत्तरस्तोत्रियमन्त्रा  |                   |          | •••                                     | 198   |  |
|                    | दीक्षाहुतिमन्त्राः     | •••               |          |                                         | 90    |  |
|                    | उत्तरदीक्षामन्त्राः    |                   |          |                                         | 96    |  |
|                    | अश्वचरितहोममन्त्र      | T:                |          | •••                                     | 98    |  |
|                    | सावित्रहोममन्त्राः     | •••               |          |                                         | 9.    |  |
|                    |                        |                   | *******  |                                         |       |  |
| द्वितीयः प्रपाठकः. |                        |                   |          |                                         |       |  |
| सौरि               | <b>मेकब्राह्मणम्</b>   | •••               | •••      | 9-                                      | 79011 |  |
|                    | षड्रात्नविधिः          | •••               | •••      | •••                                     | 193   |  |
|                    | सप्तरात्रविधिः         | ***               | •••      | •••                                     | 13    |  |
|                    | अष्टरात्नविधिः         | •••               | •••      | •••                                     | 3     |  |
|                    | नवरात्रविधिः           | •••               | •••      | ,,,                                     | (8    |  |
|                    |                        |                   |          |                                         | 4.0   |  |

|       |                                         |       |      | अनु.         |
|-------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|
|       | दशरात्रविधिः                            | •••   |      | 4            |
| 2     | एकादशरात्रविधिः                         |       | •••• | Ę            |
|       | द्वादशरात्रविधिः                        |       | •••  | v-99         |
|       | तदङ्गकाम्यप्रहाप्रताविधयः               | •••   |      | v            |
|       | तदङ्गनित्यप्रहाप्रताविधयः               |       |      |              |
| 1     | द्वादशरात्रप्रधानविधिः                  |       |      | 9            |
| 1     | तदीयकतिपयगुणविधयः                       |       |      | 90           |
| অপ্ন/ | मेधाङ्गरात्रिहोसमन्त्राः संख्यादेवताकाः |       |      | 99           |
|       |                                         |       |      |              |
|       | तृतीयः प्रप                             | गठकः. |      |              |
| सौमि  | कब्राह्मणम्                             |       |      | 9-90         |
|       | द्वादशरात्रस्य दशरात्रे दशमाहविधिः      |       |      | 9            |
|       | द्वादशाहयाजनानिषेधः                     | •••   |      | 2            |
|       | त्रयोदशरात्रविधिः                       | •••   |      | . 3          |
| £_    | चतुर्दशरात्रयोः विधिः                   |       |      | 8-4          |
|       | पञ्चदशरात्रयोः विधिः                    |       |      | € <u>~</u> ७ |
|       | सप्तदशरात्रविधिः                        |       |      |              |
|       | विंशतिरात्रविधिः                        |       |      | 9            |
|       | पुकाविंशतिरात्रविधिः                    |       |      | 90           |
| 'अश्व | मेधाङ्गमन्त्राः                         |       |      | 99-20        |
|       | आप्तिहोसमन्त्राः                        |       |      | 99           |
|       | पर्याप्तिहोममन्त्राः                    |       |      | 92           |
|       | आभृतिहोसमन्त्राः                        |       |      | 93           |
|       | अनुभृतिहोममन्त्राः                      | ***   |      | 98           |
| *     | वैश्वदेवहोममन्त्राः                     |       |      | 94           |
|       | अश्वाङ्गहोममन्त्राः                     |       |      | 98           |
| 1     | अश्वरूपहोममन्त्राः                      | •••   |      | 99-96        |
| 1     | ओषधिहोममन्त्राः                         |       |      | 98           |
|       | वनस्पतिहोससन्त्राः                      | ***   |      | २०           |
|       |                                         |       |      |              |



### ते ति री य सं हि ता

भद्दभारकरमिश्रविरचितभाष्यसहिता.

ष ष्ठ का ण्डे

पश्चमप्रपाठकः.

इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदंयच्छ्रथ्स वृत्रो वज्रादुर्यतादाविभेथ्सीववीनमा मे प्र हारस्ति वा इदं मियं वीयं तने प्र दांस्यामीति तस्मां उक्थ्यं प्रायंच्छ्र-

इन्द्रंः । वृत्रायं । वर्ज्ञम् । उदिति । अयुच्छत् । सः । वृत्रः । वज्जात् । उद्यंतादित्युत्—यतात् । अबि भेत् । सः । अबवीत् । मा । मे । प्रेति । हाः । अस्ति । वे । इदम् । मिंय । वीर्यम् । तत् । ते । प्रेति । दास्यामि । इति । तस्मै । उक्थ्यंम् ।

<sup>्</sup>रे व्हा वृत्रायेत्यादि ॥ वृत्रं प्रहर्तुं वज्रमुद्यच्छत् उद्यतवान् । स च तस्मादुद्यतात् अविभेत् भीतवान् । अथ स वृत्रोब्रवीत् इन्द्रम् । मा है। प्रहाः मां मा प्रहाषीः, अस्ति मयीदं वीर्थं तत्तुभ्यं

त्तस्में द्वितीयमुदंयच्छथ्सोब्रवीन्मा

मे प्र हारित् वा इदं मिंग वीपें

तते प्र दांस्यामीतिं॥ १॥ तस्मां

उक्थ्यंमेव प्रायंच्छत्तस्में तृतीयमुदंयच्छतं विष्णुरन्वंतिष्ठत जहीति

सोब्रवीन्मा मे प्र हारिस्त वा इदं

प्रति । अयुच्छत् । तस्मैं । द्वितीयंम् । उदिति । अयुच्छत् । सः । अववीत् । मा । मे । प्रति । हाः । अस्ति । वे । इदम् । मिंग । वीर्यम् । तत् । ते । प्रति । दास्यामि । इति ॥ १ ॥ तस्मैं । उ-कथ्यंम् । एव । प्रति । अयुच्छत् । तस्मैं । तृती-यम् । उदिति । अयुच्छत् । तम् । विष्णुंः । अ-न्विति । अतिष्ठत् । जहि । इति । सः । अववीत् । मा । मे । प्रति । हाः । अस्ति । वे । इदम् । म-

प्रदास्यामीत्युक्ता तस्मै उक्थ्यं ग्रहं प्रायच्छत् । हरतेर्लुङि सिचि वृद्धौ 'वहुलं छन्दिस ' इतीडभावे 'यस्य ' इति लोपे 'रात्सस्य ' इति स लोपः । तस्मै द्वितीयमित्यादि । गतम् । तृतीये पर्याये तमुद्यतवज्जमिन्द्रं अनुलक्ष्य इन्द्रकार्यमुद्दिश्य विष्णु रन्वितिष्ठत आत्मानं प्रकाशितवान् । प्रकाशने आत्मनेपदम् । कथं वदन्? जहीति । जह्यतं सहायस्तवाहमिति । यद्वा—

मियं वीयं तने प्र दंश्यामीति त-स्मां उक्थ्यंमेव प्रायंच्छनं निमीयं भूतमंहन् यज्ञो हि तस्यं मायाऽऽली-चदुक्थ्यों गृह्यतं इन्द्रियमेव ॥२॥ तद्वीयं यजमानो भ्रातृंव्यस्य वृङ्क इन्द्रांय त्वा बृहदंते वयंस्वत इत्या-

यि । वीर्यं । तत् । ते । प्रेति । वास्यामि । इति । तस्मै । व्वरूपं । एव । प्रेति । अयु च्छत् । तम् । नियोपिति निः—माप् । भूतम् । अहन् । यु- इः । हि । तस्यं । माया । आसीत् । यत् । उु- क्य्यंः । गृह्यते । इन्द्रियम् । एव ॥ २ ॥ तत् । वीर्यम् । यजंमानः । आतृं व्यस्य । वृह्ये । इन्द्रांय । व्वा । वृहदंत् इति वृहत्—वृते । वयंस्वते । इति । आहं । इन्द्रांय । हि । सः । तम् । प्रेति । अयं-

जह्यनं मायावित्वमेवास्येतत् यदिदं वीर्यप्रदानमिति । वृत्रोपि तत् पुनस्तृतीयमुक्थ्यं प्रायच्छत् । अथेन्द्रः त्रिषूक्थ्येषु वृत्तेषु निर्मायं) भूतं मायारहितं संनातं मुखेन हतवान् वृत्रम् । का पुनरस्य मायत्या ह—यज्ञो हीति । यज्ञो हि तस्य मायास्थानीयः व्यामोन् हहेतुरा सीत् । तेन भीतोभवत् । अतो निर्मायत्वात्तं हतवान् । यदुक्थ्य इत्यादि । गतम् । यदेवेत्यादि । यस्माद्विष्णुस्सह- हेन्द्रांय हि स तं प्रायंच्छ्तस्मै त्वा विष्णंवे त्वेत्यांह यदेव विष्णुंर्न्व-तिष्ठत जहीति तस्मादिष्णुंम्नवा भंजित त्रिनिगृह्णाति त्रिर् हि स तं तस्मै प्रायंच्छदेष ते योनिः पु-नंर हिवरसीत्यांह पुनंःपुनः ॥ ३॥

च्छत् । तस्मै । त्वा । विष्णंव । त्वा । इति । आ
ह । यत् । एव । विष्णुंः । अन्वतिष्ठतेत्यंनु—अति
ष्ठत । जिहि । इति । तस्मात् । विष्णुंम । अन्वाकः
भंजतीत्यंनु—आभंजित । तिः । निरिति । गृह्या
ति । त्रिः । हि । सः । तम् । तस्मै । प्रेति । अ
यंच्छत् । एषः । ते । योनिः । पुनंर्हिवरिति पुनंः—

हिवः । असि । इति । आह् । पुनंःपुनरिति पुनंः—

पुनः ॥ ३ ॥ हि । अस्मात् । निर्गृह्यातीति । निः—

कारितया जहीत्यवदत् तस्मात्तमप्यत्रान्वाभजित इन्द्रेण सह भाग-वन्तं करोत्यस्मिन् यहे ॥

ंत्रिरिति ॥ त्रेथा ग्रहं निर्भज्य गृह्णाति । 'एप ते योनिः पुनर् हिवरित ' इति शाखान्तरपाठं व्याचष्टे—यत्र पुनर् स्मान्निः गृह्यते तत्रेव सामर्थ्यात् पुनर्हिवरिसीति भवितव्यमिति गग्यते ॥

ह्यस्मान्निर्गृह्णाति चक्षुर्वा एतय्ज्ञ-स्य यदुक्थ्यंस्तस्मादुक्थ्यः हृतः सोमां अन्वार्यान्ति तस्मादात्मा च-क्षुरन्वेति तस्मादेकं यन्तं बहवोनुं यन्ति तस्मादेको बहूनां भद्रो भव-ति तस्मादेको बहुनां विनदेते

गृह्णाति । चक्षुः । वे । एतत् । यज्ञस्यं । यत् । उक्थ्यंः । तस्मात् । उक्थ्यंम् । हुतम् । सोमाः । अन्वायन्तीत्यंनु—आयंन्ति । तस्मात् । आत्मा । चक्षुः । अन्विति । एति । तस्मात् । एकंम् । यन्तेम् । वहवंः । अन्विति । यन्ति । तस्मात् । एकं । कः । वहवाम् । भद्रः । भवति । तस्मात् । एकंः ।

हिन्दा इत्यादि ॥ अस्य चक्षुस्थानीयत्वात् अमुं हुतमनुलक्ष्य सोमाश्रमसा आयन्ति । तस्मादेव कारणात् आत्मा पुरुपश्चक्षुरन्वेति अनुगच्छिति चक्षुषा दृष्टमेव प्रतिपद्यते । तस्मादेव
कारणादेकं चक्षुप्मन्तं यन्तं बह्वोचक्षुषोनुयन्ति अनुगच्छिन्ति ।
यद्वा एकं प्रधानं चक्षुस्थानीयं यन्तं बह्वो राजानो[वोअनुजनाअ]नुयन्ति सेवन्ते । तस्मादेव कारणात् एकः पुरुषः चक्षुरिव प्रदर्शको
बह्नां भद्रः कल्याणकारी भवति बहूनामुपजीव्यो भवति । तस्मादेव कारणात् चक्षुस्थानीय एकः स्वतन्त्रः पुमान् बह्वीर्जाया
अस्वतन्त्रा विन्दते लभते ॥

यदि कामयेताध्वयुरात्मानं यज्ञय-श्रासेनांपयेयमित्यंन्तराऽऽहंवनीयं च हविधानं च तिष्ठन्नवं नयेत् ॥ ४ ॥ आत्मानंमेव यंज्ञयश्रासेनांपयित् य-दि कामयेत् यजंमानं यज्ञयश्रसे-नांपयेयमित्यंन्त्रा संदोहविधाने ति-ष्ठन्नवं नयेयजंमानमेव यंज्ञयश्रसे-

ब्हाः । जायाः । विन्द्ते । 'यदि । कामयेत । अध्वर्युः । आत्मानंम् । यज्ञयद्यासेनीतं यज्ञ-यद्यासेनं । अर्पयेयम् । इति । अन्तरा । आह्वनीयमित्यां—हवनीयम् । च । हविर्धानिमिति हविः—धार्मम् ।
च । तिष्ठत्रं । अवेति । न्येत् ॥ १ ॥ आत्मानंम् ।
एव । यज्ञयद्यासेनीतं यज्ञ—यद्यासेनं । अर्पयति ।
यदि । कामयेत । यजमानम् । यज्ञयद्यासेनीतं यज्ञ—
यद्यासेनं । अर्पययम् । इति । अन्तरा । सद्योहविधाने इति सदः—हविर्धाने । तिष्ठत्रं । अवेति । नयेत् ।
यजमानम् । एव । यज्ञयद्यासेनीतं यज्ञ—पद्यासेनं ।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>यदि कामयेतेत्यादि ॥ यज्ञस्य यशः फलं यज्ञयशसम्, 'अनस-न्तान्नपुंसकात्' इत्यच्समासान्तः । आह्वनीयह्विर्धानयोर्मध्ये तिष्ठन्

नंपियति यदि कामयेत सद्स्याने यज्ञयज्ञासेनांपिययमिति सदं आछ-भ्यावं नयेथ्सद्स्यानेव यंज्ञयज्ञासे-नांपियति ॥ ५ ॥ आयुर्वा एतद्यज्ञस्य यद्भव उन्नमो

अर्थयति । यदि। कामयेत । सद्स्यान् । यज्ञयञ्ञासेनिर्ति यज्ञ-यञ्जालेनं । अर्थययम् । इति । सदैः ।
आलभ्येत्यां-लभ्यं । अवेति । नयेत् । सद्स्यान् ।
एव । यज्ञयञ्जासेनेति यज्ञ-यञ्जासेनं । अर्थयित ॥५॥
इतीन्द्रियमेव पुनं:पुनर्नयेत्रतयंस्त्रिश्शञ्च ॥९॥

आर्युः । वे । एतत् । यज्ञस्यं । यत् । ध्रुवः । उत्तम इत्युत्-त्मः । यहांणाम् । गृह्यते । तस्मात्।

होतृचम्। समवनयेत् । गतमन्यत् । आलभ्यानुप्राप्यावनयेत् ॥ इति पष्ठे पञ्चमे प्रथमोनुवाकः.

ग्आ युर्वा इत्यादि ॥ ध्रुवो नाम यज्ञस्यायुस्थानीयः उत्तमोऽन्त्यो धारात्रहाणां गृह्यते । तस्मात्कारणात्प्राणानां प्राणनकालाना मायुरुत्तमं उद्गततमं जीवनकालसमम्बन्धित्वादायुषः । मूर्धानमेवेति । एनं यजमानं समानानां प्रधानं करोति । वैश्वानरं
हीति । तित्थित्यधीनत्वात् । उभयतोवैश्वानर इति । ऋचि

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

प्रहाणां गृद्यते तस्मादायुः प्राणा-नामुत्तमं मूर्धानं दिवो अर्तिं पृथि-व्या इत्याह मूर्धानं मेवेनरं समाना-नां करोति वैश्वान्रमृतायं जातम-विमित्याह वैश्वान्रश्ह देवत्याऽऽ-युरुभ्यतो वैश्वानरो गृह्यते तस्मां-

आयुः । प्राणानामिति प्र-अनानीम् । उत्तममित्युंत्-तमम् । मूर्धानम् । दिवः । अर्तिम् । पृथिव्याः । इति । आह् । मूर्धानम् । एव । एनम् ।
समानानाम् । करोति । वैश्वान्रम् । ऋतायं ।
जातम् । अग्निम् । इति । आह् । वैश्वान्रम् । हि ।
देवतेया । आयुः । उभयतीवैश्वानर् इत्युंभयतिः—
वैश्वान्रः । गृह्यते । तस्मीत् । उभयतेः । प्राणा
इति प्र-अनाः । अधस्तात् । च । उपरिष्णत् ।
च । अधिनैः । अन्ये । ग्रहाः । गृह्यन्ते । अधीं ।

यजुषि च वैश्वानरग्रहणात् । उभयत इति । अधस्तात्पायूपस्थं उपिरष्टाच्चक्षुरादि । अधिन इत्यादि । अन्येऽपि सर्वेऽपि ग्रहाः अधिनः अर्धवन्तः यज्ञार्धस्य वोढारः । ध्रुवः एक एवार्थे अर्धान्तरस्य वोढा तस्मादवाङ्गाणः उपस्थ अर्धी देहकतस्य अर्धस्य निर्वोढा पुरुषोत्पत्तिस्तत इति कत्वा । अन्येषां प्राणान मिति । दुम्यतः प्राणा अधस्ताच्चोपरिष्ठा-चाधिनोन्ये प्रहां गृह्यन्तेऽधीं ध्रुव-स्तस्मात् ॥ ६ ॥ अध्यवाङ्गाणीन्ये-षां प्राणानामुपीप्तेऽन्ये प्रहांस्साय-न्तेऽनुपोप्ते ध्रुवस्तस्माद्दस्थनाऽन्याः प्रजाः प्रतितिष्ठंन्ति मास्सेनान्या

ध्रुवः । तस्मात् ॥ ६ ॥ अर्थो । अवार्ड् । प्राण इति प्र-अनः । अन्येषांम् । प्राणानामिति प्र-अ-नीनाम् । 'उपोप्त इत्युपं-उप्ते । अन्ये । प्रहाः । सायन्ते । अनुपोप्त इत्यनुप-उप्ते । ध्रुवः । तस्मात् । अस्थना । अन्याः । प्रजा इति प्र-जाः । प्रतितिष्ठ-निति प्रति-तिष्ठंन्ति । मार्क्तेनं । अन्याः ।

सामर्थ्यादर्थान्तरं निर्वाह्यमिति गम्यते । यद्वा—अन्येषां प्राणानां यादृशोधीं निर्वोद्वयः तादृशेनार्धेन तस्य निर्वोद्वतात् ॥

ैउपोप्त इति ॥ उपोप्तं मृदमुपोप्य खरीकते अन्ये ब्रहा-स्धाद्यन्ते, अनुपोप्ते भूम्यामेव ध्रुवस्साद्यते । तस्मादस्थना खरेण खुरादिना अन्याः प्रजाः गवादयः प्रतितिष्ठन्ति भूम्यां स्थितिं कुर्वन्ति अन्यास्तु मनुष्यादयः प्रजाः मांसेन प्रतितिष्ठन्ति ॥

i-2

यु

असुरा वा उत्तर्तः पृथिवीं पर्या-चिकीर्षन्तां देवा ध्रुवेणांदृश्हन्तडु-वस्यं ध्रुवत्वं यडुव उत्तर्तस्सायते धृत्या आयुर्वा एतद्यज्ञस्य यडुव आत्मा होता यद्योतृचम्से ध्रुवमंव नयंत्यात्मन्नेव युज्ञस्यं ॥ ७ ॥ आ-

असुराः । वे । उत्तर्त इत्युंत्-त्रतः । पृथिवीम् । प्याचिकीर्ष्विति परि-आचिकीर्षत्र । ताम । दे-वाः । ध्रुवेणं । अदृश्हत्र । तत् । ध्रुवस्यं । ध्रुवत्व-मिति ध्रुव-त्वम् । यत् । ध्रुवः । उत्तर्त इत्युंत्-त्राः । सायते । धृत्ये । 'आयुंः । वे । एतत् । यत् । यत्व । यत्यत्यत्व । यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>असुरा वा इत्यादि ॥ पर्याकर्तुमुत्तरत आक्रष्टुमैच्छन् । देवा-स्तु तां ध्रुवेण य्रहेणाटंहन् दृढामकुर्वन् । तेनायं ध्रुवीभवत् । ध्रुवं करोतीति ध्रुवः, ण्यन्तात्पचाद्यच् । तस्मादुत्तरतीस्य सादनं प्रिथेच्याः धृत्ये धारणाय भवति ॥

⁴आयुर्वो इत्यादि ॥ गतम् । पुरस्तादुक्थस्य शस्त्रस्य च पूर्विसिन्नर्धे अवनीय अवनेतव्य इत्याहुः यज्ञविदः । आयुषः पूर्वभागे हि

तु-खुं

ता-

च मा-त्।

मृति

ायत

युर्दधाति पुरस्तां दुक्थस्यां वृनीय इत्यां हुः पुरस्ता द्वयायुं षो भुक्के मध्यतों वृनीय इत्यां हुर्मध्यमेन ह्या युं षो
भुक्के उत्तराधें ऽवृनीय इत्यां हुरुत्तमेन
ह्या युं षो भुक्के वैश्वदेव्यामृचि द्यास्यमानायामवं नयति वैश्वदेव्यो वै

आयुंः । द्वाति । पुरस्तात् । उक्थस्यं । अवनीय इत्यंव-नीयंः । इति । आहुः । पुरस्तात् । हि । आयुंषः । भुक्के । मध्यतः । अवनीय इत्यंव-नीयंः । इति । आहुः । मध्यमेनं । हि । आयुंषः । भुक्के । उत्तरार्घ इत्युंत्तर-अर्घे । अवनीय इत्यंव-नीयंः । इति । आहुः । उत्तमेनेत्युंत्-तमेनं । हि । आयुं-षः । भुक्के । वेश्वदेव्यामिति वैश्व-देव्याम् । ऋचि । ग्रास्यमानायाम् । अविति । नयति । वेश्वदेव्यं इति वैश्व-देव्यंः । वे । प्रजा इति प्र-जाः । प्रजा-

भेरें मुद्दे पुरुषः । तस्मादायुस्संबन्धाय पुरस्तादेवावनयनं सुर्यात् । मध्यतः मध्ये रास्त्रस्यावनेतव्य इत्यन्य आहुर्यज्ञविदः । आयुषो मध्यमे हि भागे प्रभूतं मुद्धे । उत्तरार्थे रास्त्रस्यावने-

प्रजाः प्रजास्वेवायुर्दधाति ॥ ८ ॥ यज्ञेन वे देवास्सुवर्ग छोकमाय-न्तेऽमन्यन्त मनुष्यां नोन्वाभविष्य-न्तीति ते संविष्सरेणं योपियत्वा

स्विति प्र—जासुं । एव । आयुः । दुधाति ॥ ८ ॥ अधीं ध्रुवस्तस्मादिव यज्ञस्यैकान्न चंत्वारिश्वाचं ॥ २॥

ेय्ज्ञेनं । वे । देवाः । सुवर्गमितिं सुवः-गम् । लोकम् । आयन् । ते । अमन्यन्त् । मनुष्याः । नः । अन्वाभंविष्यन्तीत्यंनु-आभंविष्यन्ति । इतिं । ते । संवत्सरेणेतिं सं-वत्सरेणं । योष्यित्वा । सु-

तन्य इत्यपरे यज्ञविद आहुः । उत्तमे ह्यायुषो भागे श्रद्ध-धानो भुक्के । वैश्वदेन्यामित्यादि । गतम् ॥ इति षष्ठे पश्चमे द्वितियोनुवाकः

<sup>1</sup>यज्ञेन वा इत्यादि ॥ गतम् ॥ अस्मदनुसारेण स्वर्गमागिमध्यन्तीति । अथ ते संवत्सरेण योपयित्वा मोहयित्वा मनुष्यान् स्वर्गे गताः । संवत्सरमहिमाक्षिप्तचेतसो मनुष्याः स्वर्गं नाद्रियन्ते । युप विमोहने ।

<sup>\*</sup>सं. ६-३-४.<sup>22</sup>

सुंवर्गं छोकमांयन्तमृषंय ऋतुयहेरे-वानु प्राजांनन् यदृंतुयहा गृह्यन्तें सुवर्गस्यं छोकस्य प्रज्ञात्ये दादंश गृह्यन्ते दादंश मासांस्संवथ्सरस्तं-वथ्सरस्य प्रज्ञात्ये सह प्रथमो गृह्ये-

वर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । आयुत्र् । तम् । ऋषंयः । ऋतुय्रहेरित्यृंतु-यहैः । एव । अनुं । प्रे-तिं । अजानन्न् । यत् । ऋतुयहा इत्यृंतु-यहाः । गृह्यन्ते । सुवर्गस्येति सुवः-गस्यं । लोकस्यं । प्रज्ञात्या इति प्र-ज्ञात्ये । द्वादंश । गृह्यन्ते । द्वादं-श्रा । मासाः । संवत्सर इति सं-वत्सरः । संवत्सरः । रावत्सरः । स्वत्सरः । रावत्सरः । रावतःसरः । रावतः । रावतःसरः । र

अथ ऋषयः तं स्वर्गं ऋतुग्रहेरेवानुप्राजानन् प्रज्ञातवन्तः । तस्मादतु-ग्रहाणां ग्रहणं स्वर्गस्य प्रज्ञात्ये भवति । द्वादशानां ग्रहणं द्वादशमासात्मकसंवत्सरस्य प्रज्ञात्ये भवति । संवत्सरस्य हि प्रज्ञानेन मोहनिवृत्त्या स्वर्गः प्रज्ञातो भवति । प्रथमो उत्तमो च सह गृह्यते । सामर्थ्यादन्ये भेदेन गृह्यन्ते इति गम्यते । तस्मान्द्वे द्वो ऋतू ऋत्ववयवो द्वो मासो एक ऋतुरिति यावत् । उभयत इत्यादि । को नाम तद्वेद । किम् १ यतः प्रभृति ऋतूनां मुखमुपऋमः ऋतुधर्माणां प्रवृत्त्यारम्भः केन चिदपि न ज्ञायते ते सहोत्तमी तस्माद्वीद्वांवृत् उंभय-तोमुखमृतुपात्रं भविति कः ॥ ९ ॥ हि तदेद् यतं ऋतूनां मुखंमृतुना प्रेष्येति षद्धत्वं आह् षद्वा ऋतवं ऋतूनेव प्रीणात्यृतुभिरितिं चतुश्चतुं-

सह । प्रथमो । गृह्यते इति । सह । उत्तमावित्यंत-तमो । तस्मात् । होहाविति हो-हो । ऋत्
इति । उभयतोमुखमित्यंभयतं: -मुखम । ऋतुपात्रमित्यंतु -पात्रम् । भविति । कः ॥ ९ ॥ हि । तत् । वेदं । यतंः । ऋतूनाम् । मुखम् । ऋतुनां ।
प्रेति । इष्य । इति । षट् । कत्वः । आह् । षट् ।
वै । ऋतवंः । ऋतून् । एव । प्रीणाति । ऋतुभि-

अंत्रेव मुखं स्यादिति । तस्य च दुर्ज्ञानत्वादुभयतो मुखे ऋतुपात्रे भवतः ॥

²ऋतुनेत्यादि ॥ ऋतुना प्रेण्येति आद्येषु त्रिषु अध्वर्धुराह । एवं त्रिषु प्रतिप्रस्थाता । एवं पट्कत्व आह । पड्ढा इत्यादि । गतम् ॥ ऋतुभिरित्यादि । पात्रमीर्भुखे अवाङ्मुखमपर्यावृत्य ऋतुभिः प्रेण्येति सप्तमादिषु द्वयोरध्वर्युराह । एवं द्वयोः प्रतिप्रस्थाता । एवं चतुराह । चतुष्पदः पशून् ग्वादीन् प्रीणाति । द्विः पुनरित्यादि ।

<sup>#</sup>स. ६-२-३,10

प्पद एव प्रान्प्रीणाति दिः पुनेर् ऋतुनांऽऽह दिपदं एव प्रीणात्यृतु-ना प्रष्येति षद्धत्वं आहुर्तुभिरितिं चु तस्माच्चतुंष्पादः प्रावं ऋतूनु-पं जीवन्ति दिः ॥ १०॥ पुनेर् ऋतुनांऽऽह तस्माद्धिपाद्श्वतुंष्पदः

रित्यृतु-भिः । इति । चतुः । चतुष्पद् इति चतुःपदः । एव । प्रशून् । प्रीणाति । दिः । पुनः । ऋतुना । आह् । द्विपद् इति दि-पदः । एव । प्रीणाति ।

अत्रतुना । प्रेति । इष्य । इति । षट् । कृत्वः । आह । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । इति । चतुः । तस्मात् ।
चतुष्पाद् इति चतुः-पादः । प्रावः । ऋतून् ।
अपेति । जीवन्ति । दिः ॥ १०॥ पुनः । ऋतुना ।
आह् । तस्मात् । द्विपाद् इति दि-पादः । चतुं-

पुनः पात्रयोर्मुखे पर्यावृत्य ऋतुना त्रेप्याति सरुद्ध्वर्युराह । एवं सरुत्प्रतिप्रस्थाता । एवं द्विराह । द्विपदः पशून् मनुष्यादीन् प्रीणाति ॥

उएवं पण्णां चतुर्णां द्वयोश्च प्रथम्प्थक् स्तुतिः कता । इदानीं संघातं स्तोतुमाह—ऋतुनेत्यादि ॥ यस्मादेवं षट्कत्वः चतुष्कत्वश्चाह तस्माचतुष्पादः पश्चावः गवादयः ऋतू नुपनीवन्ति प्राूनुपं जीवन्त्यृतुना प्रेष्येति षक्व-त्वं आहुर्तुभिरितिं चतुर्दिः पुनंर् ऋ-तुनांऽऽहाक्रमंणमेव तथ्सेतुं यजमा-नः कुरुते सुवर्गस्यं लोकस्य समं-ष्ट्ये नान्योन्यमनु प्र पंद्येत् यद्न्यों-

ष्पद् इति चतुः-पदः । पुश्च । उपेति । जीव-न्ति । ऋतुनां । प्रेति । इष्य । इति । षट् । कृत्वः । आह् । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । इति । चतुः । द्विः । पुनः । ऋतुनां । आह् । आक्रमण्यित्यां-क्रमण-म् । एव । तत् । सेतुंम् । यजंमानः । कुरुते । सु-वर्गस्येति सुवः-गस्यं । लोकस्यं । सम्ष्र्या इति सं-अष्ट्ये । न । अन्यः । अन्यम् । अनुं । प्रेति ।

ऋतुधर्मान् शीतोष्णादीनुपजीवन्ति । ततः पुनश्च यस्मात् 'ऋतुना ' इति द्विराह तस्माद्विपादः पशवः चतुष्पदश्च पशून् क्षीरादिभोगेनोपजीवन्ति ॥

्र <sup>⁴</sup>इदानीं संवातस्य स्तुत्यन्तरं क्रियते—ऋतुनेत्यादि ॥ ऋतुना ऋतुभिः ऋतुनेति षट्कृत्वः चतुः द्विश्च यद्वचनं तदाक्रमणं सोपानं सेतुं गमनमार्गं यजमानः कुरुते स्वर्गस्य समष्टचे प्राप्त्यर्थम् ॥

<sup>5</sup>नान्योन्यमित्यादि ॥ परस्परस्यानुप्रवृत्ति न कुर्यातामध्यर्यु-प्रतिप्रस्थातारो । यदैको हविर्धानान्निष्कामति नेतरस्तदा निष्कामेत् । न्यमनुप्रपद्येतृतुर् ऋतुमनु प्र पद्ये-तृत्वो मोहंकास्स्युः ॥ ११ ॥ प्रासिद्धमेवाध्वर्युद्धिणेन प्र पंचते प्रासिद्धं प्रतिप्रस्थातोत्तरेण तस्मां-

प्रयोत । यत् । अन्यः । अन्यम् । अनुप्रपयेतेत्यंनु—
प्रपयंत । ऋतुः । ऋतुम् । अनुं । प्रेति । प्येत् ।
ऋतवंः । मोहुंकाः । स्युः ॥ ११ ॥ प्रिति । प्रयोत प्रमिद्धम् । एव । अध्वर्युः । दक्षिणेन । प्रेति । प्र्यते ।
प्रासिद्धम् । एव । अध्वर्युः । दक्षिणेन । प्रेति । प्र्यते ।
प्रासिद्धमिति प्र—सिद्धम् । प्रतिप्रस्थातेति प्रति—प्रस्थाता । उत्तरेणेत्युत्—तरेण । तस्मात् । आदि-

आपितु प्रविशेत् । यदैकः प्रविशाति नेतरस्तदा प्रविशेत्, आपितु निष्कामेत् । द्वार्येव संभवति ततः प्रविशन्तमेवाध्वर्युं प्रति-प्रस्थाता ग्रहेण परिगृह्णाति । निष्कामन्तमध्वर्युं पात्रेण परि-गृह्णाति । यदान्योन्यमनुप्रपद्येत तदा ऋतुः ऋत्वन्तरमनुप्रपद्येत एकप्रवृत्ते इतरः प्रवर्तेत । ततश्च ऋतवो मोहुका मोहनशीलाः संकीर्णस्वभावास्स्युः । छान्दस उकज् ॥

<sup>6</sup>प्रसिद्धमेवेत्यादि ॥ गमनसिद्धेरारम्भः प्रसिद्धं, उपक्रमतः प्रभृति अक्यवधानेन दक्षिणेन प्रतिपद्यते अध्वर्युः । अतः प्रभृति प्रतिप्रस्थाता च उत्तरेण प्रसिद्धमेव प्रतिपद्यते । यद्दा—प्रसिद्धं प्रथमसिद्धं मार्गं दक्षिणेनोत्तरं उत्तरमार्गं प्रतिपद्यते दक्षिणतोपक्रम्य गच्छेत् ॥

<sup>7</sup>तस्मादिति ॥ आदित्यः आषाढादीन् षण्मासान् दक्षिणेनैति xi—3

दादित्यष्यण्मासो दक्षिणेनैति षडु-त्तरेणोपयामगृहीतोसिः सुरुसर्पा-स्यश्हस्पृत्याय त्वेत्याहास्ति त्रयो-द्शो मास इत्यांहुस्तमेव तत्प्री-णाति ॥ १२ ॥

त्यः । षट् । मासः । दक्षिणेन । एति । षट् । उन्ते नेरेणेत्युत्—तरेण । उपयामगृंहीत् इत्युपयामा—
गृहीतः । असि । स्थलर्ष इति सं—सपः । असि । अश्वान्यः । असि । अश्वान्यः । असि । अश्वान्यः । द्वा । इति । अश्वान्यः । असि । अश्वान्यः । द्वा । इति । अश्वान्यः । द्वा । इति । अश्वान्यः । द्वा । इति । अश्वान्यः । द्वा । द्वा । प्राणाति ॥ १ १॥ इति । आहुः । तम् । एव । तत् । प्राणाति ॥ १ १॥

को जीवन्ति दिस्स्युश्चतुंस्त्रिश्शच ॥ ३॥

दक्षिणस्यां दिशि गच्छिति । 'एनवन्यतरस्याम्' इत्येनप्प्रत्यस्यः । अथ तैषादीन् पण्मासान् उत्तरेणादित्यो गच्छिति । स एव प्रत्ययः । उपयामगृहीतोसीत्यादि । गतम् । तद्ग्रहणं योभिक-मासस्तमेव मासं प्रीणाति प्रीणयित त्रयोदशेन प्रहणेन ।

इति पष्टे पञ्चमे तृतीयोनुवाकः.

<sup>\*#. 9-8-98.13</sup> 

सुवर्गाय वा एते लोकायं गृह्यन्ते यहंतुग्रहा ज्योतिरिन्द्राभी यदैन्द्राम-मृतुपात्रेणं गृह्णाति ज्योतिरेवास्मां उपरिष्टाद्दधाति सुवर्गस्यं लोकस्या-नुंख्यात्या ओजोभृतो वा एतौ दे-वानां यदिन्द्राभी यदैन्द्राभो गृह्यत्

मुन्यायिति सुवः—गायं। वै। एते। लोकायं।
गृह्यन्ते। यत्। ऋतुप्रहा इत्यृंतु—प्रहाः। ज्योतिः।
इन्द्राप्ती इतीन्द्र—अप्री। यत्। ऐन्द्राप्तिमित्यैन्द्र—
अप्रम्। ऋतुपात्रेणेत्यृंतु—पात्रेणं। गृह्वाति।
ज्योतिः। एव। अस्मै। उपिष्ठात्। द्धाति।
सुन्यास्यति सुवः—गस्यं। लोकस्यं। अनुंख्यात्या
इत्यनुं—ख्यात्ये। अोजोभृतावित्योजः—भृतौ। वै।
एतो। देवानाम्। यत्। इन्द्राप्ती इतीन्द्र—अप्री।
यत्। ऐन्द्राप्त इत्यैन्द्र—अप्रः। गृह्यते। ओजः।

भाव्यं, तस्मादतुपात्रेणेन्द्रामस्य महणात् यजमानार्थं ज्योतिर्धा उत्पादयति, उपरिष्ठात्स्वर्गप्राप्तिकाले स्वर्गस्यानुक्रमेण प्रकाशनार्थम् ॥

<sup>2</sup>ओजोभृतावित्यादि ॥ देवानां मध्येऽतिरायेन ओजोभृतावेतौ । गतमन्यत् ॥

का. ६. म. फ पूर. प.

ओजं एवावं रुन्धे वैश्वदेवः शुंक-पात्रेणं गृह्णाति वैश्वदेवयो वे प्रजा असावादित्यदशुको यद्देश्वदेवः शुं-कपात्रेणं गृह्णाति तस्मादसावादित्यः ॥ १३॥ सवीः प्रजाः प्रत्यङ्देति तस्माध्सर्व एव मन्यते मां प्रत्युदं-गादिति वेश्वदेवः शुंक्रपात्रेणं गृह्णा-

एव । अवेति । रुन्धे । वैद्वदेविमिति वैश्वदेवस् । शुक्रपात्रेणिति शुक्र-पात्रेणं । गृहाति ।
वैश्वदेव्यं इति वैश्व-देव्यः । वे । प्रजा इति
प्र-जाः । असी । आदित्यः । शुक्रः । यत् । वैश्वदेविमिति वैश्व-देवस् । शुक्रपात्रेणिति शुक्र-पात्रेणं ।
गृहाति । तस्मात् । असी । आदित्यः ॥ १३ ॥ सवीः । प्रजा इति प्र-जाः । प्रत्यहू । उदिति । एति ।
तस्मात् । सवैः । एव । मन्यते । मास् । प्रति ।
उदिति । अगात् । इति । वैश्वदेविमिति वैश्व-देवस्।

विश्वदेविमत्यादि ॥ आदित्यात्मनः शुक्रस्य पात्रेण विश्वयह-संबन्धिवैश्वदेवय्रहणात् सर्वाः प्रजाः प्रत्यङ् प्रतिमुखमादित्य उदेति । तस्मात्सर्वोपि जनो मन्यते मां प्रत्युदगादिति मां प्रत्युदगाद्यमिति

ZXI

ति वैश्वद्वयों वै प्रजास्तेजंदशुको 1897/1 यद्दैश्वद्वयः शुंकपात्रेणं गृह्णातिं प्रजा- 210 स्वेव तेजों दघाति ॥ १४ ॥ इन्द्रों मुरुद्धिस्सांविद्येन माध्यंन्दिने सर्वने वृत्रमंहन् यन्माध्यंन्दिने सर्व-

शुक्रपात्रेणिति शुक्र-पात्रेणं । गृह्णाति । वैश्वदेव्यं इति वैश्व-देव्यः । वै । प्रजा इति प्र-जाः । तेजः । शुक्रः । यत् । वैश्वदेविमिति वैश्व-देवम् । शुक्रपा-त्रेणीति शुक्र-पात्रेणं । गृह्णाति । प्रजास्विति प्र-जास्त्रे । एव । तेजः । द्धाति ॥ १४॥

तस्मांदुलावांदित्यास्त्रि ५ रार्च ॥ ४ ॥

'इन्द्रंः । मुरुद्धिरिति मुरुत्-भिः । सांविधिनेति सं-विधेन । माध्यंन्दिने । सर्वने । वृत्रम् । अहन्।

मद्र्थसाधनायेवायमुदित इति सर्वो सन्यते सर्वा भिमतोद्य उदे-ति यावत् । वैश्वदेवविधानं गुण्यान्तरार्थम् । तेजआत्मनः शुक्तस्य पात्रेण वैश्वदेवग्रहणात् प्रज्यामु तेजः स्थापयति ॥ इति षष्ठे पश्चमे चतुर्थानुवाकः

ी इन्द्रो मरुद्धिरित्यादि ॥ सांविद्यं एकमत्यं मित्रभावः।

CC-0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

ने मरुत्वतीयां गृह्यन्ते वात्रीया एव ते यजंमानस्य गृह्यन्ते तस्यं वृत्रं ज्ञ्चषुषं ऋतवोमुह्यन्त्स ऋतुपात्रेणं मरुत्वतीयांनगृह्णानतो वे स ऋतू-न्प्राजांनायदृतुपात्रेणं मरुत्वतीयां गृह्यन्तं ऋतूनां प्रज्ञांत्ये वज्रं वा

यत् । माध्यंन्दिने । सर्वने । मुहत्त्वतीयाः । गृद्यन्ते । वात्रेष्ट्रा इति वात्रे-ग्राः । एव । ते । यजन्मानस्य । गृद्यन्ते । तस्यं । वृत्रम् । ज्ञ्रुषंः । ऋन्त्वांः । अमुद्यन् । सः । ऋतुपात्रेणेत्यृतु—पात्रेणं । मुहत्त्वतीयान् । अगृह्वात् । ततः । वे । सः । ऋन्त्वतीयान् । अज्ञानात् । यत् । ऋतुपात्रेणेत्यृत् — पात्रेणं । मुहत्त्वतीयाः । गृद्यन्ते । ऋतुपात्रेणेत्यृत् — पात्रेणं । मुहत्त्वतीयाः । गृद्यन्ते । ऋतुनाम् । प्रज्ञानात् । दिन् प्र—ज्ञात्ये । विवस् । यत् । य

मरुत्त्वतीयाः, मरुद्धिस्तद्वान् 'तसी मत्वर्थं' इति भत्वम्, तती देवतायां 'द्यावाप्यिवीशुनासीर' इत्यादिना छः । वार्त्रघा इति । वृत्रादेर्हन्तुस्स्वभूता भवन्ति व्यावत् । उत्सादिन्त्वाद्व्य । तस्यत्यादि । तस्य ऋतवोमुद्यन् मूढा अज्ञातस्वभावा अभवन् । स इत्यादि । तम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>वजं वा इत्यासि ॥ प्रथमेन मरुत्वतीयेन वजमुद्यच्छते,

एतं यजंमानो भ्रातृंव्याय प्र हंरति यन्मंरुत्वतीया उद्देव प्रंथमेनं ॥ १५ यच्छति प्र हंरति द्वितीयेन स्तृणुते तृतीयेनायुंधं वा एतयजंमानस्संस्-स्कुंरुते यन्मंरुत्वतीया धनुरेव प्रंथ-मो ज्या द्वितीय इषुंस्तृतीयः प्रत्ये-

मानः । भ्रातृंव्याय । प्रेति । हुर्ति । यत् । मुरुत्वृतीयाः । उदिति । एव । प्रथमेनं ॥ १५ ॥
युक्छृति । प्रेति । हुर्ति । द्वितीयेन । स्तृणुते ।
तृतीयेन । अर्थुधम् । वे । एतत् । यजमानः ।
समिति । कुरुते । यत् । मुरुत्त्वतीयाः । धनुः ।
पन्न । प्रथमः । ज्या । द्वितीयः । इषुः । तृतीयः ।
पन्नाति । एव । प्रथमेनं । धनुः । वीति । सृज्ति ।

द्वित्रीयेन भ्रातृव्यं ताडयति, तृतीयेन स्तृणुते मारयति भ्रातृव्यं, तस्मान्मरुत्वतीया यहृह्यन्ते तेन यजमानो भ्रातृव्यवधार्थं वज्रं प्रह्ररति प्रहिणोति ॥

अप्रकारान्तरेण रूपयित—आयुधं वा इत्यादि ॥ प्रथमेन मरुक्तियेन वज्जमुद्यच्छते आयुधं धनुस्संस्कुरुते संभरित । प्रथमो मरुक्तियो धनुः, द्वितीयो ज्या, तृतीय इषुः । तत्र प्रथमेन प्रतिधत्ते ज्यायां बाणं संधत्ते । द्वितीयेन बाणं विसृजित भ्रातृ-व्यस्तिकाशं प्रापयित । तृतीयेन भ्रातृव्यं विध्यित ताडयित ॥

व प्रथमनं धने वि सृंजित हितीये-न विध्यंति तृतीयेनेन्द्रों वृत्रश्हत्वा परां परावतंमगच्छदपौराधिमिति मन्यमानस्स हरितोभव्धस एतान्मं-रुत्त्वतीयांनात्मस्परंणानपद्यनानंगृ-हिता ॥ १६ ॥ प्राणमेव प्रथमेनां-स्पृणुतापानं हितीयेनात्मानं तृती-

हितीयेन । विध्यंति । तृतीयेन । इन्द्रंः । वृत्रम् । हृत्वा । पराम् । प्रावत्मितिं परा-वतंम् । अग्-च्छृत् । अपेतिं । अराध्म । इतिं । मन्यंमानः । सः । हरितः । अभवत् । सः । एतान् । मुक्त्वती-यान् । आत्मस्परंणानित्यात्म-स्परंणान् । अप्-श्यत् । तान् । अगृह्वात् ॥ १६ ॥ प्राणमितिं पि - अनम् । एव । प्रथमेनं । अस्पृणुत् । अपानिनि

दृनद्वो वृत्रमित्यादि॥परां परावतं दूराहूरम् । गतम् अपाराधिमिति

मन्यमानः विषक्तस्तन् स च तेन विषादेन हरितः नष्टच्छायोभवत् ।

स एतानित्यादि । आत्मस्परणान् आत्मनः प्रीणियतॄन् मरुक्तती

यान् ग्रहानपश्यत् । स्प्र प्रीतौ । प्रथमेन प्राणमस्प्रणुत अभीण
यत्, द्वितीयेनापानं, तृतीयेनात्मानमेवाप्रीणयत् । आत्मस्परणा वा

इत्यादि । गतम् ॥

<sup>\*</sup>it. 7-4-3.8

येनात्मस्परंणा वा एते यर्जमानस्य गृह्यन्ते यन्मंहत्वतीयाः प्राणमेव प्रे-थमेनं स्पृणुतेऽपानं द्वितीयेनात्मानं तृतीयेनेन्द्रो वृत्रमंहन्तं देवा अंब्रव-न्महान् वा अयमंभूयो वृत्रमवंधी-दिति तन्मंहेन्द्रस्यं महेन्द्रत्वश् स एतं माहन्द्रमुंद्वारमुदंहरत वृत्रश् हु-

त्यंप-अनम् । द्वितीयंन । आत्मानंम् । तृतीयंन । अत्मिस्परंणा इत्यांत्म-स्परंणाः । वै । एते । य- जंमानस्य । गृह्यन्ते । यत् । मुस्त्वतीयाः । प्राण-मिति प्र-अनम् । एव । प्रथमेनं । स्पृणुते । अ- पानमित्यंप-अनम् । द्वितीयेन । आत्मानम् । तृ-तीयेन । इन्द्रंः । वृत्रम् । अहन् । तम् । देवाः । अबुवन् । महान् । वे । अयम् । अभूत् । यः । वृत्रम् । अवंधीत् । इति । तत् । महेन्द्रस्येति म- हा-इन्द्रस्यं । महेन्द्रत्विमिति महेन्द्र-त्वम् । सः । एतम् । माहेन्द्रमिति माहा-इन्द्रम् । उद्घारमि-

इन्द्रो वृत्रमहिन्नत्यादि ॥ गतम् । स एतमित्यादि । वृत्र-वधानन्तरं अन्यासु देवतास्विध अन्येभ्यो देवताभ्योधिकं अध्यारू-

त्वाऽन्यासुं देवतास्विध् यन्महिन्द्रो गृद्यतं उद्घारमेव तं यजंमान उद्धं-रतेऽन्यासुं प्रजास्विधं शुक्रपात्रेणं गृह्णाति यजमानदेवत्यो वै महिन्द्र-स्तेजंदशुक्रो यन्महिन्द्र शुंक्रपात्रे-णं गृह्णाति यजंमान एव तेजो

त्युंत्-हारम् । उदिति । अहर्त् । वृत्रम् । हत्वा । अन्यासुं । देवतांसु । अधीति । यत् । माहेन्द्र इति माहा-इन्द्रः । गृद्यते । उद्घारमित्युंत्-हारम् । एव । तम् । यजमानः । उदिति । हर्ते । अन्या-सुं । प्रजास्विति प्र-जासुं । अधीति । शुक्रपात्रे-णेति शुक्र-पात्रेणं । गृह्वाति । यजमानदेवत्यं इति यजमान-देवत्यंः । वे । माहेन्द्र इति माहा-इन्द्रः । तेजः । शुक्रः । यत् । माहेन्द्रमिति माहा-इन्द्रम् । शुक्रपात्रेणेति शुक्र-पात्रेणे । गृह्वाति । यजमाने । शुक्रपात्रेणेति शुक्र-पात्रेणे । गृह्वाति । यजमाने । शुक्रपात्रेणेति शुक्र-पात्रेणे । गृह्वाति । यजमाने ।

ढमेतं माहेन्द्रं ग्रहमुद्धारमूर्ध्वहरणमुच्छ्रायं उदहरत उद्धृतवान् । 'यस्माद्धिकम् ' इत्यधियोगे सप्तमी । यन्माहेन्द्र इत्यादि । गतम् । शुक्रपात्रेणेत्यादि । यजमानदेवत्यस्य महेन्द्रग्रहस्य तेज-

दघाति ॥ १७॥

अदितिः पुत्रकोमा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोद्नमपच्तस्यो उच्छेषणमददु-स्तत्प्राश्वाथ्सा रेतोध्न तस्यै च्त्वारं

एव । तेर्जः । दुधाति ॥ १७ ॥

प्रथमेनागृह्णीत देवतास्वृष्टाविश्रशतिश्व ॥ ५ ॥

'अदितिः । पुत्रकामिति पुत्र—कामा । साध्येभयः। देवेभयः। ब्रह्मौदुनिमिति ब्रह्म—ओदुनम् । अप्चत्। तस्यै । उच्छेषण्मित्युंत्—शेषणम् । अद्दुः ।
तत् । प्रेति । आश्वात् । सा । रेतः । अधन् । तस्यै ।

आत्मनश्जुक्रमहस्य पात्रेण महणात् यजमान एव तेजी द्धाति स्थापयति ॥

इति षष्ठे पश्चम पश्चमोनुवाकः.

¹अदितिरित्यादि ॥ आदित्यमहिनेधेरर्थनादः । उच्छेषणं हुत-शिष्टं तस्यै देना अददुः । सा च तत्प्राशनेन रेतोधारयत् । तस्याश्रत्वार आदित्याः पुत्रा जाताः । अथ सा अदितिः आदित्या अंजायन्त सा द्वितीयंम-पच्थ्साऽमंन्यतोच्छेषंणान्म इमेंऽ-ज्ञत् यद्ये प्राशिष्यामीतो मे वसी-याश्सो जनिष्यन्त इति साऽये प्राशाथ्सा रेतोधन तस्यै व्यृंद्धमा-ण्डमंजायत् साऽऽदित्येभ्यं एव ॥

चत्वारंः । आदित्याः । अजायन्त । सा । द्विती-यम । अपचत् । सा । अमन्यत् । उच्छेषंणादि-त्यंत्—शेषंणात् । मे । इमे । अज्ञत् । यत् । अभे । प्राशिष्यामीति प्र—अशिष्यामि । इतः । मे । व-सीयाः सः । जनिष्यन्ते । इति । सा । अपे । प्रेति । आश्चात् । सा । रेतः । अधन् । तस्यै । व्यृंद्विमिति वि—ऋद्वम् । आण्डम् । अजायत् । सा । आदित्येभ्यः । एव ॥ १८ ॥ तृतीयंम् । अपचत् ।

द्वितीयं पुनरिप ब्रह्मोदनमपचत्, पक्का चामन्यत इमे आदित्याः उच्छेपणान्मम पुत्रा अज्ञत जाताः । 'मन्त्रे घस ' इति च्छे-छुक् । अथ यद्यहमग्रे प्राशिष्यामि इत एभ्योपि वसीयांसः उत्कृष्टतरा जनिष्यन्ते तस्मादग्रे प्राशितव्यं नोच्छिष्टमिति पश्यन्ती साऽग्रे प्राक्षात्, रेतश्राधत्ते । तस्यास्तथाकृतवत्या आण्डं रेतो-धिकरणं गर्भस्थानं व्यृद्धं ऋदिशून्यमजायत न काचित्प्रजा ऋदि-



भोगांय । मे । इदम् । श्रान्तम् । अस्तु । इति । 
ते । अबुवन् । वरम् । वृणामहै । यः । अतः । 
जायांते । अस्माकंम् । सः । एकंः । अस्त । यः । 
अस्य । प्रजायामिति प्र–जायांम् । ऋध्यांते । अस्माकंम् । भोगांय । भवात् । इति । ततः । विवंस्वान् । आदित्यः । अजायत् । तस्यं । वे । इय-

मती तत्राजनिष्ट । अथ साऽऽदित्येम्य एव तृतीयमपचत् इदमाण्डं श्रान्तं प्रतितप्तं मम भोगार्थं प्रजासमृद्धमस्त्विति कामयमाना भूयोप्यपचत् ॥

²अथ ते आदित्या अब्रुवन् त्वत्तो वरं वृणामहै योतः आण्डात् व्यपेतदोषात् जायाते जायेत सोस्माकं मध्ये एकोऽसत् अस्माकमादित्यानामन्यतम एव जायताम् । अस्तेर्लेटि अडागमः । अथ योस्य जातस्य प्रजायां प्रजासु मध्ये ऋद्ध्याते ऋद्धोभवत् सोस्माकं भोगायास्त्विति । तत इत्यादि । तस्मा-

प्रजा यन्मंनुष्यास्तास्वेकं एवर्डो यो यर्जते स देवानां भोगांय भवति देवा वे युज्ञात् ॥ १९॥ रुद्रम्नन्त-रायन्त्स आदित्यान्नवाक्रंमत् ते दि-देवत्यांन्प्रापंद्यन्तु तान्न प्रति प्रायंच्छ-

म्। प्रजितिं प्र—जा। यत्। मृनुष्याः। तासुं। एकः।
एव। ऋदः। यः। यजंते। सः। देवानांम्।
भोगांय। भवति। अदेवाः। वै। यज्ञात्।। १९॥
रुद्रम्। अन्तः। आयन्। सः। आदित्यान्। अन्वार्ममृतेत्यंनु—आर्क्रमतः। ते। द्विदेवत्यांनिति
दि—देवत्यान्। प्रेतिं। अपुद्यन्तः। तान्। न। प्र-

दाण्डात् विवस्वान्नामादित्यो जातः । तस्य खिल्वयं प्रजा येऽमी मनु-प्याः ; मनुष्याणां वर्षादिनोत्पाद्यत्वात् । एतेन योस्य प्रजायामित्येतत्प्र-रुतं, तासु च एक एव यजमान ऋदो भवति । स च देवानामादि-त्यानां भोगाय भवति ।।

<sup>3</sup> देवा वा इत्यादि ।। अन्तरायन् अन्तर्हितमकुर्वन् अवहितं धृतवन्तः । अथ स रुद्र आदित्यानन्वक्रामत अनुप्राप्य अवष्ट-ब्धवान् । अथ ते द्विदेवत्यान् ऐन्द्रवायवादीन् प्रापद्यन्त प्रपन्नाः शरणं गताः । ते च तान् न प्रतिप्रायच्छन् । यस्मान्न प्रत्य-पितवन्तः तस्मादद्यत्वेऽपि प्रपन्नं शरणागतं वध्यं न प्रतिप्रय - न्तस्मादिष् वध्यं प्रपंत्रं न प्रति प्र यंच्छिन्ति तस्मोद्विदेव्त्येभ्य आदित्यो निर्गृद्यते यदुच्छेषंणादजायन्त तस्मां-दुच्छेषंणादृद्यते तिसृभिर् ऋग्भिगृ-ह्याति माता प्रिता पुत्रस्तदेव तिन्म-

ति । प्रेति । अयुच्छन् । तस्मात् ।अपीति । वध्यम् । प्रपंत्रमिति प्र-पृत्रम् । न । प्रति । प्रेति ।
युच्छन्ति । तस्मात् । द्विदेवत्येम्य इति दि-देवत्येभ्यः । आदित्यः । निरिति । गृह्यते । यत् । उच्छेपणादित्युत् – शेषंणात् । अजायन्त । तस्मात् । उच्छेषंणादित्युत् – शेषंणात् । गृह्यते । विसृभिरिति
तिसृ – भिः । ऋग्भिरित्युंक् – भिः । गृह्यति । माता ।

च्छिन्ति । यज्ञेनैवं विस्मरन्तः वध्या एवेति वध्यग्रहणेन दर्श-यित । तस्मादित्यादि । गतम् । द्विदेवत्येभ्यो ग्रहेभ्य आदित्यो ग्रहो निर्गृह्यते निष्कृष्य गृह्यते, तेषां चोच्छेषणादुंत्पन्नत्वात् तस्मादादित्यस्योच्छेषणादृहणम् ॥

¹तिमृभिरिति ॥ 'कदा चन'\* इत्यादिभिः। तदेवेति । यदेव मात्रादिलक्षणं मिथुनं तदेव ऋक्त्रयलक्षणम् । यदेव चतुष्पदादि-लक्षणम् । पशवो वा इत्यादि । वर्षादिना पशुहेतुत्वात् ताच्छ-ब्द्यम् । मध्यतः मध्ये । गतमन्यत् । शृतातङ्क्रचेनेति । शृते-

<sup>\*</sup>सं. १-४-२**२**,

<sup>†</sup>सं ६-३-9°.2

थूनमुत्वं गर्भी जरायु तदेव तत् ॥ २०॥ मिथुनं पृशावो वा एते य-दांदित्य ऊर्ग्दधि दृध्ना मध्यतद्रश्री-णात्यूजीमेव पंशूनां मध्यतो दंधाति शृतात्ङ्कचेन मध्यत्वाय तस्मादामा प्कवं दुहे पृशावो वा एते यदांदित्यः पंरिश्चित्यं गृह्णाति प्रतिरुद्धचैवास्मै

प्ता। पुत्रः। तत्। एव। तत्। मिथुनम्। उल्बंम्।
गभैः। जरायुं। तत्। एव। तत्॥ २०॥ मिथुनम्। प्रावंः। वै। एते। यत्। आदित्यः। ऊर्क्। दिधं। दृधा। मध्यतः। श्रीणाति। ऊजीम्।
एव। प्राताम्। मध्यतः। दृधाति । शृतातुङ्गर्थेनेति शृत-आतुङ्गेयन। मेध्यत्वायेति मेध्य-त्वायं।
तस्मात्। आमा। प्रवस्म। दुहे। प्रावंः। वै।
एते। यत्। आदित्यः। प्रिशित्येति परि-श्रित्यं।

नातञ्चनीयं यहिष तेन श्रीणाति मेथाईत्वाय तद्भवति । तस्मा-दित्यादि । पश्चात्मन आदित्यग्रहस्य मध्ये शृतातङ्कचदिषिश्रयणा-दामा अपका गोः पकं परिपकं पयो दुहे दुग्धे । पूर्व-वत्तलोपः॥

⁵पदावो वा इत्यादि ॥ परिश्रित्य प्रच्छाद्य गृह्णाति । प्रति-

प्रजूनगृंक्वाति प्रावो वा एते यदांदि-त्य एष रुद्रो यद्धिः पंरिश्चित्यं गृक्वा-ति रुद्रादेव प्रजूनन्तदेधाति ॥२१॥ एष वे विवंस्वानादित्यो यदुंपा इनु-सर्वन्स्स एतसेव सोमपीथं परिं राय आ तृंतीयसवनाद्वित्स्व आदि-

गृह्णाति । प्रतिहृध्येति प्रति—हृध्यं । एव । अस्मै । पृश्च्यं । गृह्णाति । पृश्च्यं । वे । एते । यत् । आदित्यः । एषः । रुद्रः । यत् । अग्निः । पृरिश्चित्येति परि—श्चित्यं । गृह्णाति । रुद्रात् । एव । पृश्च्यं ।
अन्तः । दुर्घाति ॥२१ ॥ 'एषः । वे । विवंस्वान्।
आदित्यः । यत् । उपा श्चुस्यं न इत्यंपा श्चु —सवंनः । सः । एतम् । एव । सोम्प्रीथिमितिं सोम—
प्रीथम् । परीतिं । शुये । एतिं । तृतीयसवनादितिं
तृतीय—सवनात् । विवंस्वः । आदित्य । एषः ।

रुद्धच वारियत्वा पदावो गृहीता भवन्ति यजमानार्थम् । पदावो वा इत्यादि । अन्तर्धानार्थम्, व्यवधानार्थं वा ॥

<sup>6</sup>एष वा इत्यादि ॥ योयमुपांशुसवनीसावेष खलु विवस्वा-नादित्यः स च तमेव सोमपीथं आदित्यग्रहणलक्षणमुद्दिश्य आ त्येष ते सोमपीथ इत्यांह विवंस्व-न्तमेवादित्यः सोमपीथेन समर्धय-ति या दिव्या वृष्टिस्तयां त्वा श्री-णामीति वृष्टिकामस्य श्रीणीयाह-ष्टिमेवावं रुन्धे यदि ताजकप्र स्क-न्देदर्षुकः पूर्जन्यंस्स्याद्यदि चिर-

ते । सोमपीथ इति सोम-पीथः । इति । आहु । विवंस्वन्तम् । एव । आदित्यम् । सोमपीथेनेति सोम-पीथेनं । समिति । अर्धयित् । या। दिव्या। वृष्टिः । तयां । त्वा । श्रीणामि । इति । वृष्टिंका-मस्यित् वृष्टिं-कामस्य । श्रीणीयात् । वृष्टिंम् । एव । अवेति । रुन्धे । यदि । ताजक् । प्रस्कन्देति प्र-स्कन्देत् । वर्षुकः । प्र्जन्यः । स्यात् । यदि ।

तृतीयसवनात्परिशये परिशेते । उक्तस्तलोपः । विवस्व आदित्येति । सोममुपांशुसवनं दधाति । तेन सोमपीथेन विवस्वानादित्यस्समृद्धः कृतो भवति ॥

<sup>7</sup>या दिव्या इत्यादि ॥ वृष्टिकामस्य सोमे उपांशुसवनं प्र-क्षिप्य श्रीणीयात्सोमं, तत्र प्रक्षेपकाले यदि ताजक् तदानीमव क्षिप्रमेव बिन्दुः प्रस्कन्देत् पात्रात् पर्जन्यो वर्षुकः वर्षणशील- मवंर् षुको न सांद्यत्यसंत्राद्धि प्र-जाः प्रजायन्ते नानु वर्षद्वरोति यदं-नुवषद्भ्याद्भुद्रं प्रजा अन्ववंसृजेन्न हुत्वाऽन्विक्षित् यद्न्विक्षेत् चक्षुंर-स्य प्रमायुंकश स्यानस्मान्नान्वी-

चिरम् । अवंर्षुकः । न । साद्यति । असंत्रात् । हि । प्रजा इति प्र—जाः । प्रजायंन्त् इति प्र—जाः यंन्ते । न । अन्विति । वर्षट् । क्रुरोति । यत् । अनुवृष्ट्यादित्यंनु—वृष्ट्यात् । रुद्रम् । प्रजा इति प्र—जाः । अन्ववंसृजेदित्यंनु—अवंसृजेत् । न । हुत्वा । अन्विति । ईक्षेत् । यत् । अन्विक्षितेत्यंनु—ईक्षेत । चक्षुः । अस्य । प्रमायुंक्मिति प्र—मायुं-कम् । स्यात् । तस्मात् । न । अन्विध्य इत्यंनु—

स्स्यात् । यदि चिरं चिरकालेन स्कन्दित अवर्षुकस्स्यात्पर्जन्यः। 'लवपत' इत्यादिनोकन्॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>न सादयतीत्यादि ॥ असन्नादपिततात् उच्छिताद्धि प्रजननात् प्रजाः प्रजायन्ते । यद्वा—असादितात्कचित्किप्तात्प्रजननात्प्रजाना-मुत्पित्तः । नानुवषद्धरोतीत्यादि । प्रजा अनु प्रजा छक्षीकृत्य रुद्धमवसृ-जेत् प्रजासु रुद्धं प्रवेशयेदित्यर्थः । प्रजात्वादादित्यग्रहस्य । न हु-

क्ष्यंः ॥ २२ ॥

अन्त्याम्पात्रेणं सावित्रमांश्रयणादृंबाति ग्रजापंतिवां एष यदांश्रयणः

ग्रजानां ग्रजनंनाय न सांद्यत्यसंत्राहि ग्रजाः ग्रजायंन्ते नानु वर्षं-

ईक्ष्यंः ॥ २२ ॥

एव यज्ञाज्ञरायु तदेव तद्वन्तदेधाति न सप्तिवर्थ-शतिश्च ॥ ६ ॥

'अन्तर्यामपात्रेणेत्यंन्तर्याम-पात्रेणं।सावित्रम्। आययणात् । गृह्वाति । पजापंतिरितिं प्रजा-प्-तिः । वे । एषः । यत् । आययणः । प्रजानामि-तिं प्र-जानाम् । प्रजनेनायतिं प्र-जनेनाय । न । साद्यति । असंत्रात् । हि । प्रजा इतिं प्र-जाः । प्र-

त्वेति । हुत्वाऽन्वीक्षमाणस्य अध्वर्यीश्रक्षः प्रमायुकं विनाशशीलं स्यात्, तस्मान्नान्वीक्ष्योहुतस्सोमः ॥

इंति पष्ठे पश्चमे पष्ठोनुवाकः.

<sup>1</sup>अन्तर्यामपात्रेणेत्यादि॥ प्रजापतिरिति। प्रजानां पाता आग्रयणग्रहः। तस्मात्सावित्रस्य ग्रहणं प्रजानां प्रजननाय भवति। न साद्यतीत्यादि। व्याख्यातम्॥

कसं ६-५-६.<sup>8</sup>

द्वरोति यदंनुवषद्भुयांद्वद्रं प्रजा अ-न्ववंसृजेदेष वे गांयत्रो देवानां यथ्संवितेष गांयत्रिये लोके गृंद्यते यदांप्रयणो यदंन्तर्यामपात्रेणं सावि-त्रमांप्रयणाद्वृह्णाति स्वादेवेनं योने-विभृह्णाति विश्वे॥ २३॥ देवास्तृ-

जायंन्त इति प्र—जायंन्ते । न । अन्विति । वर्षट् । करोति । यत् । अनुवृष्टुर्यादित्यंनु—वृष्टुर्यात्। हृद्र- म् । प्रजा इति प्र—जाः । अन्ववंसृजेदित्यंनु—अवंसृजेत् । 'एषः । वे । गायतः । देवानाम् । यत्। स्विता । एषः । गायतिये । लोके । गृह्यते । यत् । आग्रयणः । यत् । अन्तर्यामपात्रेणेत्यंन्तर्याम—पात्रे- णं । सावित्रम् । आग्रयणात् । गृह्यति । स्वात् । एव । एनम् । योनेः । निरिति । गृह्याति । विश्वे ॥

²एष वा इत्यादि ॥ देवानां मध्ये सविता गायत्रः गायत्री-सम्बन्धी; 'तत्सवितुर्वरेण्यम्'\* इत्यादिकाया गायत्र्यास्सावित्रत्वात् आग्नयणश्चायं गायत्र्या लोके स्थाने प्रातस्सवने गृह्यते तस्मात्सोपि गायत्रः तस्मादात्रयणात् सावित्रस्य ग्रहणं कुर्वता स्वादेव योनेः एतस्य सावित्रस्य निर्श्रहणं निष्कृष्य ग्रहणं कृतं भवति॥

<sup>\*</sup>H. 9-4-6,12

तीय सर्वनं नोदंय च्छन्ते संवितारं प्रातस्सवनभाग सम्मानं सन्ते तृतीयस-वनम्भि पर्यणयन्ततो व ते तृती-य सर्वनमुदंय च्छन् य सृतीयसवने सांवित्रो गृह्यते तृतीयं स्य सर्वन-स्योद्यंत्ये स्वितृपात्रेणं वैश्वदेवं क-

ैद्वाः । तृतीयंम् । सर्वनम् । न । उदिति । अय-च्छन्न् । ते । स्वितारंम् । प्रात्स्सवनभागामिति प्रातस्सवन—भागम् । सन्तंम् । तृतीयसवनिमिति तृतीय—सवनम् । अभि । परीति । अन्यन् । ततः । वै । ते । तृतीयंम् । सर्वनम् । उदिति । अयच्छन्न् । यत् । तृतीयसवन इति तृतीय—सवने । सावितः । गृद्यते । तृतीयंस्य । सर्वनस्य । उद्यत्या इत्युत्— यत्ये । कित्वतृषात्रेणेति स्वितृ—षात्रेणं । वैश्वदेवः

<sup>ै</sup>विश्वे देवा इत्यादि ॥ विश्वेदेवाः आत्मीयं तृतीयसवनं उद्घोढुं राक्ता न वभू वुः, तस्मातृतीयसवने सावित्रस्य ग्रहणं तृतीयसवनिर्वहणाय भवति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>सिवतृपात्रेणेत्यादि ॥ सावित्रमात्रयणाद्गृह्णाति सावित्रेण गृहीत्वा **हृतत्वा**त्सिवतृपात्रमन्तर्यामपात्रम् । गतमन्यत् ॥

लशांहृह्णाति वेश्वदेव्यो वे प्रजा वैश्वदेवः कलशंस्सिविता प्रस्तवानांमीश्रे यथ्संवितृपात्रेणं वेश्वदेवं कलशांहृ्ह्णातिं सिवृतृप्रंसूत एवास्मे प्रजाः प्र ॥ २४ ॥ जनयित् सोमे
सोमंम्भि गृंह्णाति रेतं एव तद्दंघाति
सुश्मीऽसि सुप्रतिष्ठान इत्यांह

मिति वैश्व-देवम् । क्लशांत् । गृह्णाति । वैश्वदेव्यं इति वैश्व-देव्यः । वै । प्रजा इति प्र-जाः ।
वैश्वदेव इति वैश्व-देवः । क्लशः । साविता ।
प्रस्तवानामिति प्र-स्तवानाम् । ईशे । यत् । सावितृपात्रेणिति सवितृ-पात्रेणं । वैश्वदेविमिति वैश्वदेवम् । क्लशांत् । गृह्णाति । सवितृप्रसूत् इति
सवितृ-प्रसूतः । एव । अस्मे । प्रजा इति प्रजाः । प्रेति ॥ २४ ॥ जन्यित् । सोमे । सोमम् ।
अभीति । गृह्णाति । रेतः । एव । तत् । द्धाति ।
सुशमीति सु-शमी । असि । सुप्रतिष्ठान इति

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>सोम सोममित्यादि ।। सावित्रस्य अनुवष्टाराभावादाहातिशेषे अभि-गृहाति शेषस्योपरि गृहाति रेतसो निषेक्स्थानीयं तद्भवति । सोमे ही-

सोमे हि सोमंमभिगृह्णाते प्रति-छित्या एतस्मिन्वा अपि प्रहें मनु-प्यंभ्यो देवेभ्यंः पितृभ्यंः क्रियते सुश्रामीऽसि सुप्रतिष्ठान इत्यांह मनुष्यंभ्य एवैतेनं करोति बृहदि-त्यांह देवेभ्यं एवैतेनं करोति नम् इत्यांह पितृभ्यं एवैतेनं करोत्येतावं-

सु-प्रतिष्ठानः । इति । आहु । सोमें । हि । सोमम् । अभिगृहातीत्यंभि-गृहाति । प्रतिष्ठित्या
इति प्रति-स्थित्ये । 'एतस्मिन्नं । वे । अपीति ।
प्रहे । मनुष्येभ्यः । देवेभ्यः । पितृभ्य इति पितृभ्यः । क्रियते । सुशर्मति सु-शर्मी । असि । सुप्रतिष्ठान इति सु-प्रतिष्ठानः । इति । आहु ।
मनुष्येभ्यः । एव । एतेनं । क्रोति । वृहत्। इति।
आहु । देवेभ्यः । एव । एतेनं । क्रोति । वृहत्। इति।

त्यादि । यस्मात्सोमोभिगृह्यते सोमस्योपरि तस्मात्सुप्रतिष्ठान उ-च्यते इति मन्त्रपद्व्याख्या । तत्प्रतिष्ठित्ये प्रतिष्ठितत्वाय भवति यजमानस्य ॥

<sup>6</sup>एतस्मिन्वा इति त्रिभ्यो ॥ मनुष्यादिभ्य एतस्मिन् श्रहे वैश्वदेवे क्रियते । कथमित्याह—मनुष्येभ्य एवेत्यादि शोभनं शरणं तीर्वे देवतास्ताभ्यं एवैन्द्र सर्वीभ्यो
गृह्णात्येष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवे-भ्य इत्यांह वैश्वदेवो होषः ॥ २५॥ प्राणो वा एष यदुंपाद्शुर्यदुंपार-

इति । आह् । पितृभ्य इति पितृ—भ्यः । एव । एतेन । करोति । एतावंतीः । व । देवताः । ताभ्यः । एव । एव । एक । एक । एक । एक । एक । ते । योनिः । विश्वेभ्यः । त्वा । देवभ्यः । इति । आह् । वेश्वदेव इति वैश्व-देवः । हि । एषः ॥ २५ ॥

विश्वे प्र पितृभ्यं एवैतेनं करोत्येकान्न विर्-श्वातिश्वं ॥ ७ ॥

प्राण इति प्र-अनः। वै। एषः। यत्। उपा-

सेचनं सुखं वा अस्येति कत्वा । वृहत्त्वं देवा अईन्तीति\* कत्वा । नमस्कारित्रयाः पितर इति कत्वा । एतावतीर्वा इत्यादि । गतम् ।। इति षष्ठे पश्चमे सप्तमोनुवाकः.

ग्प्राणी वा एष इत्यादि ॥ प्राणापानाम्यामेवोपांश्वन्तर्यामा-

\* देवानामस्तीति.

†सं. ६-४-११.<sup>3</sup>

शुपात्रेणं प्रथमश्रोत्मश्च प्रहों गृह्ये-ते प्राणमेवानुं प्रयन्तिं प्राणमन्यं-न्ति प्रजापंतिर्वा एव यदांप्रयणः प्राण उपार्श्यः पत्नीः प्रजाः प्र जनयन्ति यदुंपारशुपात्रेणं पात्नीव्-तमांप्रयणाहृह्णाते प्रजानां प्रजनं-

र्शारित्युंप-अर्शः। यत्। उपार्श्वापात्रेणेत्युंपारशु-पात्रेणं। प्रथमः। च । उत्तम इत्युंत्-त्मः।
च । यहौं। गृद्धेते इतिं। प्राणिमितिं प्र-अनम्।
एव । अन्वितिं। प्रयन्तीतिं प्र-यन्ति । प्राणिमितिं
प्र-अनम् । अनुं । उदिति । यन्ति । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः। व । एषः। यत् । आग्रयणः।
पृतिः। प्रजा इति प्र-जाः। प्रति । जनयन्ति ।
पतिः। प्रजा इति प्र-जाः। प्रति । जनयन्ति ।
पतिः। प्रजा इति प्र-जाः। प्रति । जनयन्ति ।
पत् । उपार्श्वापात्रेणेत्युंपार्श्वा-पात्रेणं। पात्वीवतमितिं पात्वी-वृतम् । आग्रयणात् । गृह्णातिं।

वित्युक्तलात् । प्रथमः उपांशुरुत्तमः पातीवतः । अग्निष्टोमं प्रक्त-त्योच्यते । प्राणमेवेत्यादि । प्राणमनु प्राणेन सह प्रयन्ति प्रारमन्ते, प्राणेन सहोद्यन्ति समापयन्ति । 'तृतीयार्थे ' इत्यनाः नाय तस्मांत्राणं प्रजा अनु प्र जां-यन्ते देवा वा इतद्वंतः पत्नीस्सुवं-र्गम् ॥ २६ ॥ लोकमंजिगाश्सन्ते सुंवर्गं लोकं न प्राजांनन्त एतं पां-त्नीवृत्तमंपद्यन्तमंगृह्णत् तत्नो वे ते सुंवर्गं लोकं प्राजांनन् यत्पांत्नीवृतो

प्रजानामिति प्र-जानाम् । प्रजनंनायिति प्र-जनंनाय । तस्मात् । प्राणमिति प्र-अनम् । प्रजा इति प्र-जाः । अनुं । प्रेति । जायन्ते । देवाः । वै । इतइंत् इतितः-इतः । पत्नीः । सुव्गमिति सुवः-गम् ॥ २६ ॥ छोकम् । अजिगार्सन् । ते । सुव्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । न । प्रेति । अजान्न । ते । एतम् । पात्नीवृतमिति पात्नी-वृतम् । अप्रय्व । तम् । अगृह्वत् । ततः । वै । ते । सुव्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । प्रेति । ते । सुव्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । प्रेति । ते । सुव्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । प्रेति ।

कर्मप्रवचनीयत्वम् । प्रजापतिर्वा इत्यादि । गतम् । तस्मादिति । प्राणमनु प्राणिन सहैव प्रजा जायन्ते ॥

<sup>े</sup> देवा वा इत्यादि ॥ इतइतः स्थापियत्वा पतीस्ता अना-दृत्य स्वर्गं गन्तुमैच्छन्, सामर्थ्यलभ्यार्थात् । यद्वा—वर्जियत्वे

गृह्यते सुवर्गस्यं लेकस्य प्रज्ञात्ये स सोमो नातिष्ठत स्त्रीभ्यो गृह्य-माण्हतं घृतं वज्ञं कृत्वाऽघ्नन्तं नि-रिन्द्रियं भूतमंगृह्यन्तस्मात्स्त्रियो नि-

अजानन् । यत् । पातिवित इति पाति –वृतः । गृह्यते।
सुवृगेस्येति सुवः –गस्यं । लोकस्यं । प्रज्ञात्या इति
प्र—ज्ञात्ये । क्षाः । सोमः । न । अतिष्ठत । स्त्रीभ्यः ।
गृह्यमाणः । तम् । घृतम् । वर्ज्ञम् । कृत्वा । अप्रव्रा । तम् । विरिन्द्रियमिति निः – इन्द्रियम् । भूतम् । अगृह्यन् । तस्मात् । स्त्रियः । निरिन्द्रिया

त्यस्यार्थे इतइत इति वर्तते । गमेस्सिनि 'अज्झनगमां सिनि' इति दीर्वत्वप्, छान्दस इडभावः । ते स्वर्गं न प्राजानन् न प्रज्ञातवन्तः । त एतिमत्यादि । गतम् ॥

अस सोम इत्यादि ॥ स स्त्रीभ्यो गृह्यमाणस्सोमः नातिष्ठत नात्मानं प्रकाशितवान् स्त्रीभ्यो प्रहणमसहमानः । प्रकाशने आत्मनेपदम् । वृतं वज्नं कृत्वा तेन तमझन् । ततस्तेन वृतवधेन निरिन्द्रियं गतसारं भूतं संजातमगृह्य प्रहत्वेन संपादितवन्तः पत्नीभ्यः । तस्मात् स्त्रियो निरिन्द्रियाः निरिन्द्रियसोमसंबन्धात् अदायादीः अदायाद्यः अदायभुजः । निरिन्द्रियत्वादेव पापात्पति-तादेः पुंसोपि उपस्तितरं वदन्ति निरिन्द्रियं सोमम् । तस्मात्ता-दृशसोमसंबन्धात् स्त्रियो दायभाजो न भवन्ति । उप भवति

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

रिन्द्रिया अद्यायाद्वीरिष पापात्पु क्स उपंस्तितरम् ॥ २७ ॥ वृद्गन्त् यद्गु-तेनं पातीवृतः श्रीणाति वज्ञेणैवैनं वशे कृत्वा गृंह्णात्युपयामगृंहीतोसी-त्यांह्रेयं वा उपयामस्तस्मादिमां प्र-जा अनु प्र जांयन्ते वृहस्पतिंसुत-

इति निः-इन्द्रियाः । अदांयाद्येतित्यदांय-अद्योः । अपीतिं । पापात् । पुर्क्षः । उपित्ततर्मित्यपंस्तितुर्म् ॥ २७ ॥ वृद्नित् । यत् । घृतेनं । पात्वावृतमितिं पात्वी-वृतम् । श्रीणातिं । वज्जेण । एव ।
एनम् । वशें । कृत्वा । गृह्णाति । उप्यामगृहीत्
इत्युपयाम-गृहीतः । असि । इतिं । आह् । इयम् । वै।
उपयाम इत्युप-यामः । तस्मात् । इमाम् । प्रजाइति
प्र-जाः । अनुं । प्रेति । जायन्ते । बृह्स्पतिंसुत्-

गुणभावेन वर्तते इति उपस्तिः, उपपूर्वादस्तेः 'किच्क्तें च' इति क्तिच् , 'छन्दस्युभयथा ' इति तस्य सार्वधातुकत्वाद्भूभावा-भावः, अङ्घोपश्च । यहूतेनेत्यादि । गतम् ।

⁴इयं वा इति ॥ प्रथिव्यात्मकेनोपयामेन प्रजात्मकस्य पातीव-तस्य ग्रहणादिमां प्रथिवीमनु प्रजाः प्रजायन्ते । बृहस्पतिसु-

स्य त इत्यां ह ब्रह्म व देवानां बृह-स्पति ब्रह्मणीवास्में प्रजाः प्र जंनय-तीन्दो इत्यां ह रेतो वा इन्दू रेते एव तद्दंघातीन्द्रियाव इति ॥ २८ ॥ श्राह्म प्रजा वा इंन्द्रियं प्रजा एवा-स्मै प्र जंनयत्यमा३ इत्यांहामिर्व रेतोघाः पत्नीं व इत्यांह मिथुनत्वायं

स्येति वृहस्पति—सुत्रस्य । ते । इति । आह । बहां । वे । देवानांम । वृहस्पतिः । ब्रह्मणा । एव ।
अस्मै । प्रजा इति प्र—जाः । प्रेतिं । जनयिते ।
इन्दो इति । इति । आह । रेतः । वे । इन्दुंः ।
रेतः । एव । तत् । द्धाति । इन्द्रियाव इतीन्द्रिय—
वः । इति ॥ २८ ॥ आह । प्रजा इति प्र—जाः ।
वे । इन्द्रियम् । प्रजा इति प्र—जाः । एव । अस्मै ।
प्रितं । जनयिते । अप्राश्च । इति । आह । अप्रिः ।
वे । रेतोधा इति रेतः—धाः । प्रतीव इति प्रती—वः । इति । आह । सिथुनत्वायेति मिथुन—त्वायं ।

तस्येत्यादि । श्रहणमन्त्रस्य व्याख्या । पत्नीव इति । प्रथमना-मन्त्रितेन दूराद्भूतत्वस्य गतत्वात् इदमह्रुतमेवोपादीयते ॥

सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिवेत्यांह त्वष्टा वे पंशूनां मिथुनानारं रूप्क-दूपमेव पृशुषुं दधाति देवा वे त्व-ष्टारमजिघार सन्तस पत्नाः प्रापंद्यत् तन्न प्रति प्रायंच्छन्तस्मादिषं॥२९॥ वध्यं प्रपंन्नं न प्रति प्र यंच्छन्ति त-स्मात्पातीवृते त्वष्टेऽषिं गृह्यते न सांद्यत्यसंन्नाद्धि प्रजाः प्रजायंन्ते

सजूरिति स-जूः । देवेन । त्वष्ट्रां । सोमंम् । पिव । इति । आह । त्वष्टां । वे । प्रजूनाम । मिथुनानाम । रूपकदिति रूप-कत् । रूपम । एव । प्रजुषुं । द्धाति । वेदेवाः । वे । त्वष्टांरम् । अजिवा सम्म । सः । पत्नीः । प्रेति । अप्यत् । तस्मात् । अपीति ॥ २९ ॥ वध्यम् । प्रपंत्रमिति प्र-पृत्रम् । व । प्रिते । प्रेति । प्रवित् । तस्मात् । पात्नीव । प्रेति । प्रेति । प्रवित् । तस्मात् । पात्नीवत । प्रिते । प्रवित् । तस्मात् । पात्नीवत इति पात्नी-वते । त्वष्ट्रे । अपीति । गृह्यते । न । साद्यति । असंत्रात् । हि । प्रजा इति प्र-जाः ।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> देवा वा इत्यादि ॥ त्वष्टारं हन्तुमैच्छन् देवाः । स च त्वष्टा पत्नीः प्रापद्यत शरणं गतः । तमित्यादि । व्याख्यात-

नानु वर्षद्धरोति यदंनुवषद्भुर्याद्भुद्रं प्रजा अन्ववंसृजेयन्नानुंवषद्भुर्याद-शान्तम्प्रीथ्सोमंभक्षयेदुपा ५ श्वनुव-षंद्धरोति न रुद्रं प्रजा अन्ववसृजति

प्रजायंन्त इति प्र-जायंन्ते। न। अन्विति। वषेट्। क्रोति। यत्। अनुवृष्टुर्यादित्यंनु-वृष्टुयात्। रुद्रम्। प्रजा इति प्र-जाः। अन्ववंसृजेदित्यंनु-अवंसृजेत्। यत्। न। अनुवृष्टु्र्यादित्यंनु-वृष्टु्र्यात्। अशान्तम्। अशिदित्यंग्रि-इत्।
सोमम्। भक्षयेत्। उपार्श्वत्यंप-अर्शुः। अन्विति। वषेट्। क्रोति। न। रुद्रम्। प्रजा इति
प्र-जाः। अन्ववस्रुजतीत्यंनु-अवस्रुजति। ज्ञा-

प्रायम् । तस्मात्पातीवते त्वष्ट्रेऽपिगृह्यते 'त्वष्ट्रा सोमं पिव ' हित मन्त्रलिङ्गात् । न सादयतीत्यादि । गतम् ॥

<sup>\*#.</sup> ६-4-६.3,8

गान्तम्प्रीथ्सोमं भक्षयत्यग्रीत्रेष्ठं हु-पस्यमा सींद ॥ ३०॥ नेष्टः पत्नी-मुदान्येत्यांहाग्रीदेव नेष्टीर् रेतो दघां-ति नेष्टा पत्नियामुद्धात्रा सं ख्यांप-यति प्रजापंतिर्वा एव यदुंहाता प्र-जानां प्रजनंनायाप उप् प्र वर्तयति

न्तम् । अग्नीदित्यंग्नि—इत् । लोमंग् । अश्नयति । अग्नीदित्यंग्नि—इत् । नेष्ठुंः । उपस्थमित्युप—स्थम् । एति । लीद् ॥ ३०॥ नेष्ठंः । पत्नीम् । उदान्येत्युंत्—आनंय । इति । आह् । अग्नीदित्यं-ग्नि—इत् । एव । नेष्ठीरे । रेतेः । द्यांति । नेष्ठां । पत्नियाम् । उद्घात्रेत्युंत्—गात्रा । समिति । रुपाप्-यति । प्रजापंतिरिति प्रजा—पतिः । वे । एषः । यत् । उद्घातेत्युंत्—गाता । प्रजानामिति प्र—जा-नाम् । प्रजनेनायेति प्र—जानामिति प्र—जा-नाम् । प्रजनेनायेति प्र—जानामिति प्रजनेनायेति प्रजनेनाय । अपः । उपं ।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>अप्रीदित्यादिः प्रेषः, तदेकदेशं व्याचष्टे—नेष्टरि रेतो द्वात्या-प्रीधः तदुपस्थानेन, नेष्टा च पत्न्यां रेतो द्वाति तदुदानयनेन ॥

<sup>ै</sup>उद्गात्रेत्यादि ॥ गतम् । स्वयं प्रजापतिरेवोद्गाता, तस्मात्तेन संख्यापनाप्रदर्शनं प्रजानां प्रजननाय भवति । उपप्रवर्तयतीति । समीपे तस्यास्स्रावयति रेतस्सेकस्थानीयं तत् भवति ॥

रेतं एव तथ्सिश्चत्यूरुणोष् प्र वंतिय-त्यूरुणा हि रेतंस्सिच्यंते नश्चंकृत्यो-रुमुष प्र वंतियति यदा हि नश्च ऊरु-भवत्यथं मिथुनी भवतोथ रेतंस्सि-च्यतेऽथं प्रजाः प्र जांयन्ते ॥३१॥

प्रति । वर्त्यति । रेतः । एव । तत् । सिश्चित् । °ऊरुणां । उपं । प्रेति । वर्त्यति । ऊरुणां । हि । रेतः । सिच्यते । न्यङ्कत्येति नयं – कृत्यं । ऊरुम् । उपं । प्रेति । वर्त्यति । यदा । हि । न्यः । ऊरुः । भवंति । अथं । सिथुनी । भवतः । अथं । रेतः । सिच्यते। अथं। प्रजाइति प्र—जाः। प्रेति । जायन्ते ॥

## पत्नींस्सुवर्गमुपंस्तितरमिन्द्रियाव् इत्यपिं सीद मिथुन्यंष्टी चं ॥ ८ ॥

<sup>9</sup>ऊरुणेति विधिः ॥ ऊरुत्वोपलक्षिते देशे उपप्रवर्तयति । ऊरु-णा हीति । ऊरूपवृंहितेन प्रजननेनेत्यर्थः । नयंकृत्य वास उद्घाट्य । अर्यादिर्मकारान्ता द्रष्टव्यः । ल्यपि गतित्वात्कृदुत्तरपद-प्रकृतिस्वरत्वम् । यदा हीत्यादि । ऊरुः ऊरुमान् प्रजननप्रदेशो यदा नयो भवति उद्घाटितवसनः क्रियते अथानन्तरमेव स्त्रीपुंसो पिथुनीभवतः मेथुनं गच्छतः, अथानन्तरमेव रेतिस्सच्यते, अथ ततः पतितं निषिक्तं रेतः प्रजात्वेन परिणतं भवति । तस्मान्महा-फल्लान्नयकरणस्य नयंकृत्योरुमुपप्रवर्तयतीति ॥

इति षष्ठे पञ्चमे अष्टमोनुवाकः.

इन्द्रों वृत्रमंहन्तस्यं शीर्षकपाल-मुदौब्ज्रथ्स द्रीणकल्झोभवृत्तस्मा-थ्सोम्स्समंस्रव्थ्स हारियोज्ननोभव्-तं व्यंचिकिथ्सज्जुहवानी३ मा हो-षा३मितिसोमन्यत् यद्धोष्यास्याम्थ

'इन्द्रं: । वृत्रम् । अहन्न् । तस्यं । श्रीर्षकपालिमिति शीर्ष-कृपालम् । उदिति । श्रीव्जत् ।
सः । द्रोणकल्श इति द्रोण-कल्झः । अभवत् ।
तस्मात् । सोमंः । समिति । अस्रवत् । सः । हारियोजन इति हारि-योजनः । अभवत् । 'तम् ।
वीति । अचिकित्सत् । जुहवानी३ । मा । होषा३म् । इति । सः । अमन्यत् । यत् । होष्यामि ।

<sup>1</sup>इन्द्रो वृत्रमहिन्नत्यादि ॥ शीर्षकपालं शिरःकपालमुदौ ब्जत् उत्तानं व्यवर्तत । तस्माद्दोणकलश्चभूतात् संस्नुतस्सोमो हारियोजनो ब्रहोभवत् । हरयो युज्यन्ते यस्य रथे स हरियोजनः, तद्दे-वत्यो हारियोजनः॥

²तिमित्यादि ॥ व्यचिकित्सत् विचारितवान् इमं किं जुहवानि मा होषिमिति । 'विचार्यमाणानाम्' इत्युदात्तः प्रुतः । कुतः पुनस्संशय इत्याह—सोमन्यतेत्यादि । यदि होष्यामि आममपकं असंस्कृतं हिवर्हुतं स्यात् । अथ यदि न होष्यामि यज्ञवेशसं होष्यामि यत्रहोष्यामि यज्ञवेश्वासं कं-रिष्यामीति तमिश्रियत् होतु द सोग्नि-रंबवीत्र मय्याम १ होष्यसीति तं धा-नाभिरश्रीणात् ॥३२॥त १ शृतं भूत-मंजुहोयद्धानाभिर् हारियोजन १ श्री-

आमम्। होष्यामि। यत्। न। होष्यामि। यज्ञ-वेश्नसमिति यज्ञ-वेश्नसम्। कृरिष्यामि। इति। तम्। अधियत्। होतुम्। कार्षाः। अख्न-वीत्। न। मिर्यं। आमम्। होष्यित्। इति। तम्। धानाभिः। अश्रीणात्॥ ३२॥ तम्। शृ-तम्। भूतम्। अजुहोत्। यत्। धानाभिः। हा-रियोजनमिति हारि-योजनम्। श्रीणातिं। शृत्-

करिष्यामि यज्ञविनाशकारी स्याम् । 'अनसन्ताझपुंसकात्' इत्यच्स-मासान्तः । यज्ञार्थं गृहीतस्याविनियोगो यज्ञविनाशः । प्रवृत्त-यज्ञस्येन्द्रस्य हारियोजनार्थिनो हतवृत्रशिरसः स्त्रुतस्सोमो हारियो-जनात्मा समवस्थित इति कत्वा अथ तं सोमं होतुमेवाधियत अवातिष्ठत होष्याम्येवेति कतावधारणोभवत् । धृङ् अवस्थाने, तौदादिकः, 'रिङ्मयग्लिङ्कु'॥

<sup>8</sup>अथ सोग्निरव्रवीत्—मा मय्यामं अपकं होषीरिति । अथ कें तं ग्रहं धानाभिरश्रीणात् पक्तमकरेति । अथ तं शृतं भूतं पकं संजातं अजुहोत् । यदित्यादि । गतम् ॥

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

णाति शृत्तवायं शृतमेवेनं भूतं जुं-होति ब्ह्रीभिद्रश्रीणात्येतावंतीरेवा-स्यामुष्मिन्छोके कांमदुघां भवन्त्य-थो खल्वांहुरेता वा इन्द्रंस्य पृश्नयः कामदुघा यद्वांरियोजनीरिति त-स्मांह्रह्रीभिद्रश्रीणीयादृक्सामे वा

त्वायेति ज्ञृत-त्वायं। ज्ञृतम्। एव। एनम्। भूतम्। जुहोति । व्वहाभिः। श्रीणाति । एतावंतीः।
एव । अस्य । अमुष्मित्रं। छोके। कामदुघा इति
काम-दुघाः। भवन्ति । अथो इति । खलुं। आहुः।
एताः। व । इन्द्रस्य । पृश्नंयः। कामदुघा इति
काम-दुघाः। यत्। हारियोजनीरिति हारि-योजनीः। इति । तस्मात्। बह्वीभिः। श्रीणीयात्।
क्रिक्सामे इत्यृंक्-सामे। व। इन्द्रस्य। हरी इति ।

<sup>्</sup>वह्वीभिरित्यादि ॥ 'बह्वादिभ्यश्च' 'नित्यं छन्दिस' इति ङीष् । बह्वीभिर्धानाभिः श्रयणादेतावत्यः बह्वचः पृश्चयः अस्य अ-मुष्मिन् भोगभूमो कामृदुघा भवन्ति । 'दुहः कव्यश्च' इति कप् । अथो इत्यादि । गतम् । हारियोजनसंबन्धिन्यो धाना हारियोजन्यः । 'वा छन्दिस' इति पूर्वसवर्णदीर्घत्वम् ॥

क्तिक्सामे वा इत्यादि ॥ ऋक्सामे वा इन्द्रस्याश्वी सोमपा-

इन्द्रंस्य हरीं सोम्पानी तयोः परि-धर्य आधानं यदप्रेहृत्य परिधीञ्जुंहु-याद्-तराधानाभ्याम् ॥ ३३ ॥ घा-सं प्र यंच्छेत्प्रहृत्यं परिधीञ्जुंहोति निराधानाभ्यामेव घासं प्र यंच्छत्यु-नेता जुंहोति यातयांमेव ह्येतहीं-

सोम्पानाविति सोम-पानौ । तयोः । पृरिधय इति परि-धयः । आधानितित्यां-धानम् । यत् । अप्रंहृत्येत्यप्रं-हृत्य । पृरिधीनितिं परि-धीन् । जु-हृयात्। अन्तरांधानाभ्यामित्यन्तः - आधानाभ्याम्। ॥ ३३ ॥ घासम् । प्रेतिं । युच्छेत् । पृहत्येतिं प्र-हत्यं । पृरिधीनितिं परि-धीन् । जुहोत् । निरां-धानाभ्यामिति निः-आधानाभ्याम् । एव । घा-सम् । प्रेतिं । युच्छति । उन्नेतेत्युंत्-नेता । जुहो-

नौ सोमस्य पाता याभ्यामिन्द्रः । करणे ल्युट् । तयोः हर्योः परिधयः आधानं आधानस्थानीया अस्य गतखळीनकल्पाः । तस्मा-द्यदि परिधीन् अप्रहत्य हारियोजनं जुहुयात् अथान्तराधानाभ्यां आस्यान्तर्गताधानाभ्यां घासप्रदानतुल्यं स्यात् । अदनीयस्तृणादिर्घासः । प्रहत्येत्यादि । परिधीन् प्रहत्य हारियोजनहोमः निर्गताधानाभ्यां घास-प्रदानसमं भवति ॥

<sup>6</sup>उन्नेतेति ॥ गतसार इवाध्वर्युरस्मिन् काले स्वगाकृतत्वात् अनु-

ध्वर्युस्स्वृगाकृतो यद्ध्वर्युजुहुयाय-था विमुंक्तं पुनंर्युनिक्तं तादृगेव त-च्छीर्षत्रं विश्वायं जुहोति शीर्-ष्तो हि स समभंवद्विक्रम्यं जुहोति विक्रम्य हीन्द्रीं वृत्रमहन्त्समृंद्वये प्-

ति । यातयामिति यात—यामा । इव । हि । एतर्हि । अध्वर्युः । स्वगारुत इति स्वगा—कृतः ।
यत् । अध्वर्युः । जुहुयात् । यथां । विमुक्तामिति
वि—मुक्तम् । पुनः । युनिक्तं । ताटक् । एव ।
तत् । शीर्षत्र् । अधिनिधायेत्यंधि—निधायं । जुहोति । शीर्षतः । हि । सः । समर्भवदितिं सं—
अभवत् । विक्रम्येतिं वि—क्रम्यं । जुहोति । विक्रम्येतिं वि—क्रम्यं । हि । इन्द्रंः । वृत्रम् । अहत्र्ं ।

ज्ञातस्वैरगतित्वात् । तस्माद्यद्ध्वर्युर्जुहुयात् विमुक्तस्य पुनर्योगसमं तत्स्या-त् । शीर्षित्वत्यादि । गतम् । वृत्रस्य शिरसः हारियोजनस्संभूतः । 'हि च' इति निघाताभावः । विक्रम्येति । अवष्टम्येव जुहो-ति, विक्रम्य खल्विन्द्रः वृत्रं हतवान् तस्मात्समृद्धचे भवति । पूर्ववित्विघाताभावः ॥

शवो वे हारियोजनीर्यथ्संभिन्या॰ दल्पाः ॥ ३४ ॥ एनं प्शवो भुक्ष-नत् उपं तिष्ठेरुन् यत्र संभिन्याह्रह-वं एनं प्शवोऽभुंक्षन्त उपं तिष्ठेरु-नमनंसा सं बांघत उभयं करोति ब्-हवं एवेनं प्शवो भुक्षन्त उपं ति-ष्ठन्त उन्नेत्र्युपह्विधंच्छन्ते य एव

समृद्ध्या इति सं—ऋद्ये। 'प्रावं:। वे। हारियोजनीरितिं हारि—योजनीः। यत्। संभिन्धादितिं
सं—िभ्नन्धात्। अल्पां:॥ ३४॥ एन्स्। प्रावं:।
भुजन्तं:। उपीतं। तिष्ठेरुत्र्। यत्। न। सिम्भिन्यादितिं सं—िभ्नन्धात्। बहवं:। एनस्। प्रावं:।
अभुजन्तः। उपीतं। तिष्ठेरुत्र्। मनंसा। सिमितिं।
बाधते। उभयंस्। करोति । बहवं:। एव। एनस्। प्रावं:। भुजन्तं:। उपीतं। तिष्ठन्ते। उन्नेतरीत्युंत्—नेतिरं। उपह्विमित्युंप—ह्वस्। इच्छन्ते।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>परावो वा इत्यादि ॥ तद्धेतुत्वात्ताच्छव्यम् । ताः धाना भ-क्षणकाले यदि संभिन्द्यात् दन्तैः स्प्रशेत् कुष्टयेद्वा अल्पाः परावः क्षीरादिना एनं भुक्षन्तः पालयन्तः उपतिष्ठेरन् संगच्छेयुः । संग-

तत्रं सोमप्रीथस्तम्वावं रुन्धत उत्तर-वृद्यां नि वंपति पृशवो वा उत्तरवे-दिः पृशवो हारियोजनीः पृशुष्वेव पृशून्प्रतिष्ठापयन्ति ॥ ३५॥

यः । पुव । तत्रं । सोमपीथ इति सोम-पीथः ।
तम् । एव । अवेति । रुन्धते । उत्तरवेद्यामित्यंत्तरव्याम् । नीति । वपति । प्रावः । वे । उत्तरवेदिरित्यंत्तर-वेदिः । प्रावः । हारियोजनीरिति
हारि-योजनीः । प्रावं । एव । प्रावः । प्रतिति ।
स्थाप्यन्ति ॥ ३५॥

## अश्चीणाद्दन्तर्गधानाम्यामल्पां-स्स्थापयन्ति ॥ १ ॥

तिकरण आत्मनेपदम् । असं भेदने बहवः पश्चवः अभुक्षन्तः क्षीरादिशून्या उपतिष्ठेरन् । मनसेत्यादि । संबाधते संपीडयति । तथा कुर्वन् उभयं करोति संभेदनमसंभेदनं च । ततश्च बहवः पश्चव एनं भुक्षन्त एवापितिष्ठन्ते । उन्नेतरीत्यादि । उपह-वानुज्ञा । गतमन्यत् ॥

इति षष्ठे पश्चमे नवमोनुवाकः.

यहान् वा अनुं प्रजाः प्रावः प्र जांयन्त उपाश्वन्तंय्मावंजावयं-दशुकाम्निथन्। पुरुंषा ऋतुयहानेकं-शफा आदित्ययहं गावं आदित्यय-हो भूयिष्ठाभिर् ऋग्भिगृह्यते तस्मा-

महान् । व । अन्विति । प्रजा इति प्र—जाः । प्रावः । प्रिति । जायन्ते । उपार्श्वन्त्यामावित्यं — पार्श्य — अन्त्यामा । अजावय इत्यं जा — अवयः । शुक्राम्य नियनाविति शुक्रा — मृन्थिनो । पुरुषाः । कृतु यहानित्यं तु — यहान । एकं शक्षा इत्येकं — श्वाः । क्षादित्य महान्य । एकं शक्षा इत्येकं — श्वाः । आदित्य यह मित्यां दित्य — यह म । गावः । आदित्य यह इत्यां दित्य — यहः । भूषिष्ठाभिः । ऋ -

¹यहान् वा इत्यादि ॥ यहान् हुतान् अनु प्रजाः पश्चवश्च प्रजायन्ते । 'अनुर्लक्षणे ' इति हेतुत्वे कर्मप्रवचनीयत्वम् । एवं सामान्येनोक्का एकेकस्याह—उपांश्वन्तर्यामावित्यादि । उपांश्वन्त-र्यामावनु अजाश्चावयश्च प्रजायन्ते । शुक्रामन्थिनावनु पुरुषाः प्रजायन्ते । एवं सर्वत्र । ऋतुम्रहानन्वेकशफाः अश्वादयः । आदित्यम्रहमनु गावः । आदित्यम्रह इत्यादि । भूयिष्ठाभिः बहुतमाभिः 'कदा चन'\* इत्यादिभिः। तस्मात्पशूनां मध्ये गावः भूयिष्ठाः । यस्मादुपांशुम्रहं हस्तेन न्नि-

**<sup>\*</sup>सं. १-४-२२.** 

द्रावं: पश्नुनां भूयिष्ठा यत्त्ररुंपार्-शुरहस्तेन विगृह्णाति तस्माह्रो त्रीन्-जा जनयत्यथावंयो भूयंसीः पिता वा एष यदांप्रयणः पुत्रः कुलशो यदांप्रयण उपदस्येत्कलशांहृह्णीया-द्यथा पिता ॥ ३६॥

गिभिरित्यृंक्—िभः । गृह्यते । तस्मांत् । गावंः । प्गूनाम् । भूयिष्ठाः । यत् । त्रिः । उपार्श्वामित्युंप—अर्गुम् । हस्तेन । विगृह्णातीति वि—गृह्णाति ।
तस्मात् । द्वौ । त्रीन् । अजा । जनयंति । अथं ।
अवयः । भूयंसीः । 'पिता । वे । एषः । यत् ।
आग्रयणः । पुत्रः । कळशंः । यत् । आग्रयणः ।
उपदस्येदित्युंप—दस्येत् । कळशांत् । गृह्णीयात् ।
विगृह्णाति तस्मादना द्वौ त्रीन्वा ननयति, त्रिषु द्वयोस्त्रयाणां चैव
संभवात्, न तु त्रिभ्योधिकान् । अथावयस्त्रिभ्यो भूयसीर्वहृतराः
अपि चतस्रः अपि पञ्चावीन् ननयति; अव्युत्पत्तिहेतौ अनतर्यामे तादशसंकोचसंख्याविशेषाभावात् ॥

²पिता वा इति ॥ पितृस्थानीय आप्रयणः; प्रथमोत्पन्न-वात् । पुत्रस्थानीयो द्रोणकलशः; तत्र पश्चादुत्पन्नत्वात् । तत्र यद्याप्रयण उपद्स्येत् उपक्षीयेत तदा द्रोणकलशात् गृह्णीयात् पुत्रस्थानीयत्वात् । तस्येति विधिः । यथा पिता क्षीणः क्षीणवृत्तिः पुत्रं क्षित उप्धावंति ताहग्वे तयत्कुलशं उप्दर्भेदाप्रयणाद्गृंहीयायथां पुत्रः पितरं क्षित उप्धावंति
ताहग्वे तदात्मा वा एष यज्ञस्य
यदांप्रयणो यद्गृहों वा कुलशों वो-

यथां । पिता ॥ ३६ ॥ पुत्रम् । क्षितः । उप्घाव-तीत्युंप-धावंति । ताहक् । एव । तत् । यत् । क्व-छर्शः । उपदस्येदित्युंप-दस्येत् । आग्रयणात् । गृक्षीयात् । यथां । पुत्रः । पितरंम् । क्षितः । उप-धावतीत्युंप-धावंति । ताहक् । एव । तत् । अग-तमा । वै । एषः । यज्ञस्यं । यत् । आग्रयणः । यत् । ग्रहंः । वा । क्छर्शः । वा । उपदस्येदित्युं-

पुत्रमुपधावति जीवनार्थमुपसपिति तत्तुल्यमेव तत्, एवं कलशोप-क्षये आग्रयणाद्रहणं क्षीणस्य पुत्रस्य पितृधनसंमजनस्य स्थानीयं भवति ॥

<sup>3</sup>आत्मा वा इत्यादि ॥ यज्ञस्यात्मीयस्थानीय आग्रयणः, अन्तरवस्थानाद्यज्ञस्य । तस्माद्रहकलशोपक्षये आग्रयणाद्रहणं आ-त्मन एव यज्ञस्य साक्षान्निष्क्रयणं भवति, विच्छिन्नस्य पुनर-प्यात्मन एवोत्पत्तेः । अधिरनर्थकः॥ प्दस्येदाययणाद्गृह्णीयाद्वात्मनं एवाधि य्जं निष्कंरोत्यविज्ञातो वा एष गृं-द्यते यदाययणस्स्थाल्या गृह्णाति वा-य्वयेन जुहाति तस्मात् ॥ ३०॥

प-दस्येत् । आय्रयणात् । गृह्णीयात् । आत्मनः ।
एव । अधीति । यज्ञम् । निरिति । करोति । अविज्ञात् इत्यवि-ज्ञातः । वे । एषः । गृह्यते । यत् ।
आय्रयणः । स्थाल्या । गृह्णाति । वाय्व्येन । जुहोति । तस्मीत् ॥ ३७॥ गर्भण । अविज्ञातेनत्य-

⁴अविज्ञातो वा इत्यादि ॥ आग्रयणो नामाविज्ञातो गृह्यते अविज्ञातयागदेवताविशेषनामधेयत्वात् । ऐन्द्रवायवादिवत् देवता-विशेषसंबन्धस्याविज्ञातत्वात् । तस्मादाग्रयणस्थाल्या गृह्याति सोमं वायव्येन त्वन्तर्यामपात्रादिना जुहोति । तस्मादित्यादि । यस्मादेवमविज्ञातस्वभाव आग्रयणः त्यक्त इव भवित तस्माद्रभेणाविज्ञातेन केवलेन ब्रह्महा भवित ब्रह्महत्याभाग्भवित आत्मत्या-गित्वात् अविज्ञातगर्भस्य (तद्वदस्यापि) त्याज्यत्वात् । त्यागप्रक-र्षज्ञापनार्थं ब्रह्मग्रहणम् । यदा—ब्रह्महतुल्यप्रायश्चित्तत्वात् ब्रह्महत्युच्यते । यथाऽऽह मनुः—'हत्वागर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्' इति । केचिदाहुः—आत्मत्यागी ब्रह्महेत्युच्यते । हन्तेर्विच् , 'सुणां मुलुक्' इति सोर्जुक् , आकारो वा ।)

गर्भेणाविज्ञातेन ब्रह्महाऽवंभृथमवं यन्ति परां स्थालीरस्यन्त्युद्दांयव्यां-नि हरन्ति तस्मात्स्त्रियं जातां परांऽ-स्यन्त्युत्पुमार्थस्र हरन्ति यत्पुंरोरु-चुमाह यथा वस्यंस आहरंति ता-

वि-जातेन । ब्रह्महितं ब्रह्म-हा । अवभृथमित्यंव-भृथम् । अवेतिं । यन्ति । परेतिं । स्थालीः । अ-स्यंन्ति । उदितिं । वाय्व्यानि । हुर्न्ति । तस्मात् । स्थियम् । जाताम् । परेतिं । अस्यन्ति । उदितिं । पुमार्थसम् । हुर्न्ति । यत् । पुरोह्चमितिं पुरः-ह्यम् । आहं । यथां । वस्यंसे । आहर्तीत्यां-ह-

<sup>5</sup>अवभृथमव यन्तीत्यादि ॥ स्थालीस्प्तर्वाः पराऽस्यन्ति उत्मृजन्ति । वायव्यादिपात्राणि उद्धरन्ति अपनयन्ति अवभृथे देशे । यद्धा— अवभृथदेशे स्थालीः पराऽस्यन्तीति । वायव्यानि तूद्धरान्ति । तस्मात् स्त्रियं जातां परिपक्वां पराऽस्यन्ति परस्मिन् कुले प्रक्षि-पन्ति परस्मे ददाति, पुमांसमुद्धरन्ति सन्तत्यर्थं धारयन्ति ॥

<sup>6</sup>यदित्यादि ॥ उपयामात्पूर्व रोचते इति पुरोरुक् 'आ वायो भूष '\* इत्यादिका । तां यदाह यथा वस्यसे श्रेयसे जनाय आहरति तत्तुल्यं तच्छ्रेयसः कीर्तनार्थत्वात् । तस्माछोके हि हगेव तद्यद्ग्हें गृह्णाति यथा वस्यंस आहत्य प्राहं ताहगेव तद्यथ्सादयंति यथा वस्यंस उपिन्धायांप्कामंति ताहगेव तद्यहे यज्ञस्य साम्चा यर्जु-षा क्रियते शिथिलं तद्यहचा तदृढं

रंति । ताहक् । एव । तत् । यत् । यहंम् । गृह्णाति । यथां । वस्यंसे । आहत्येत्यां—हत्यं । प्रेति ।
आहं । ताहक् । एव । तत् । यत् । सादयंति ।
यथां । वस्यंसे । उपानिधायेत्युंप—निधायं । अपकामतीत्यंप—कामंति।ताहक्। एव । तत् । यत् ।
वे । यक्तस्यं । साम्नां । यजुंषा । क्रियतें । शिथिलम् । तत् । यत् । ऋचा । तत् । दृढम् । पुर-

श्रेयांसं संकीर्त्य अस्मा इत्युद्दिशित । एविमदं पुरोरुग्वचनं द्रष्ट-व्यम् । अथ यद्ग्रहस्य प्रहणं 'उपयामगृहीतोसि'\* इति यथा वस्यसे उपहारादिकमुपनिधाय समीपे स्थापयित्वा स्वयमपक्रामित तत्तुल्यमिदं सादनम् । लोके हि फलादिकं श्रेयसे आहृत्य दर्श-यित्वा निधायापक्रामन्तीति ॥

<sup>7</sup>यद्वा इत्यादि ॥ पुरस्तात्पूर्वत्र 'उपयामगृहीतोसि '\* इत्येतचे-षां ते पुरस्तादुपयामाः ग्रहाः, विपरीताः उपरिष्टादुपयामाः, तत्र ये यजुषा गृह्यन्ते ते पुरस्तादुपयामगृहीतास्स्युः यजुषो दुर्बेलत्वात् ।

**<sup>\*</sup>सं १-४-३**,

पुरस्तांदुपयामा यर्जुषा गृद्यन्त <u>उ</u>प-रिष्टादुपयामा ऋचा यज्ञस्य धृत्यै॥ प्रान्या<u>नि</u> पात्रांणि युज्यन्ते नान्या-नि यानि पराचीनांनि प्रयुज्यन्तेऽ-

स्तीदुपयामा इति पुरस्तित्—उपयामाः। यजुंषा।
गृह्यन्ते । उपरिष्ठादुपयामा इत्युपरिष्ठात्—उपयामाः। ऋचा। यज्ञस्यं। धृत्यै ॥ ३८॥

यथां पिता तस्मीदपुक्रामिति ताहगेव तद्यदृष्टादंश च ॥ १०॥

ेप्रति । अन्यानि । पात्राणि । युज्यन्ते । न । अन्यानि । यानि । पुराचीनानि । प्रयुज्यन्त् इति

यथा—'उपयामगृहीतोस्यन्तर्यच्छ मववन्'\* इत्यादयः। अथ ये ऋचा गृह्मन्ते 'आ वायो भूष '\* इत्यादयः ते उपरिष्टादुपयामा गृह्मन्ते, ऋचरस्वयमेव दृढत्वात्। तदुभयमि यज्ञस्य धृत्ये दार्ढ्याय भवति॥ इति षष्ठे पश्चमे दशमोनुवाकः.

भगन्यानीत्यादि ।। अन्यानि कानिचित्पात्राणि उपांशुपात्रादीनि प्रयुज्यन्ते नान्यानीति वचनात् प्रयोगविशेषोभिप्रेत इति गम्यते।

<sup>\*</sup>सं. १-४-३,¥.

मुमेव तैलेंकम्भि जंयति परांडिव ह्यसौ लोको यानि पुनः प्रयुज्यन्तं इममेव तैलेंकम्भि जंयति पुनः-पुनरिव ह्यंयं लोकः प्रान्यानि पा-त्रांणि युज्यन्ते नान्यानि यानि प-

प्र-युज्यन्ते । अमुम् । एव । तैः । छोकम् । अ-भीति । ज्यति । पराङ्ं । इव । हि । असौ । छोकः । यानि । पुनः । प्रयुज्यन्त इति प्र-युज्य-न्ते । इमम् । एव । तैः । छोकम् । अभीति । ज-यति । पुनःपुनिरिति पुनः-पुनः । इव । हि । अ-यम् । छोकः । भीति । अन्यानि । पात्रीणि । यु-ज्यन्ते । न । अन्यानि । यानि । पुराचीनािन ।

पुनः प्रयुज्यन्त इति यावत् । पात्राणि द्विदेवत्यपात्रादीनि पुनः प्रयुज्यन्ते सक्टदेव प्रयुक्तानि आतृतीयसवनात्परिशेरते । तत्र यानि-पराचीनानि पुनरावृत्तप्रयोगाणि सक्टदेव प्रयुक्तानि कार्यं कुर्वन्ति अमुमेव परलोकमेव तैरभिजयति । हेतुमाह—पराङिव अपुनरावृत्त इव ह्यसौ लोकः पुनःपुनः प्राप्यः मृतस्य पुनरागमात् । यानि पुनःपुनः प्रयुज्यन्ते पात्राणि इमं लोकं तैरभिजयति पुनःपुनरावृत्त इव ह्ययं लोको भवति, कर्मार्जनस्थानत्वात् ॥

े किंचेत्याह — प्रान्यानीत्यादि ॥ पूर्ववत्। तत्र पराचीनैः पात्रेहितुभिः ओषधयः पराभवन्ति विनश्यन्ति प्रीष्मपका न पुनरावर्तन्ते ।

राचीनांनि प्रयुज्यन्ते तान्यन्वोषं-धयः परां भवन्ति पानि पुनः॥३९ प्रयुज्यन्ते तान्यन्वोषंधयः पुन्रा भंवन्ति प्रान्यानि पात्रांणि युज्य-न्ते नान्यानि यानि पराचीनांनि प्रयुज्यन्ते तान्यन्वांरुण्याः प्रावी-रंण्युमपं यन्ति यानि पुनः प्रयुज्य-

प्रयुच्यन्त इति प्र-युच्यन्ते । तानि । अन्विति । अपिष्यः । परेति । भवन्ति । यानि । पुनंः ॥३९॥ प्रयुच्यन्त इति प्र-युच्यन्ते । तानि । अन्विति । अपिष्यः । पुनंः । एति । भवन्ति । अपिष्यः । पुनंः । एति । भवन्ति । अपिति । अन्विति । अन्यानि । पात्राणि । युच्यन्ते । न । अन्यानि । यानि । प्रयुच्यन्ते इति प्र-युच्यन्ते । तानि । अन्विति । अप्युच्यन्ते इति प्र-युच्यन्ते । तानि । अन्विति । अप्युच्याः । प्रयुच्यन्ते । अर्प्यम् । अपिति । यन्ति । यानि । पुग्चः । प्रयुच्यन्त् इति

यानि पुनःपुनः प्रयुज्यन्ते तैहेंतुभिराभवन्ति वर्षादौ पुनःपुन-रूत्पद्यन्ते ओष्धयः । हेतावनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् ॥

³पुनश्च किंचेत्याह—प्रान्यानीत्यादि ॥ समानम् । पराचीनैः पात्रैः हेतुभिः आरण्याः पश्चावः अरण्यमपयन्ति अरण्यं प्राप्य अपुनरावृत्त्या अपगता एव च भवन्ति न पुनर्प्राममागच्छन्ति। अ-

न्ते तान्यनुं ग्राम्याः प्रावो ग्रामं-मुपावंयन्ति यो वे ग्रहाणां निदा-नं वेदं निदानंवान्भवृत्याज्यमित्यु-क्यं तहे ग्रहाणां निदानं यदुंपा ५शु शश्मित तत् ॥४०॥ उपा ५ श्वन्तर्या-मयोर्यदु बैस्तदितंरेषां ग्रहाणामितहै

प्र-युज्यन्ते । तानि । अन्विति । ग्राम्याः । प्रा-वेः । ग्रामम् । उपावंयन्तीत्युंप-अवंयन्ति । यः । वे । ग्रहांणाम् । निदान्मिति नि-दानम् । वेदं । निदानंवानिति निदानं-वान् । भवति । आज्यंम् । इति । उक्थम् । तत् । वे । ग्रहांणाम् । निदान्-मिति नि-दानम् । यत् । उपार्श्वत्युंप-अर्श्गु । गर्सति । तत् ॥४०॥ उपार्श्वन्त्यामयोरित्युं-पार्शु-अन्त्यामयोः । यत् । उद्योः । तत् । इतं-

थान्येः पात्रैः हेतुभिः ग्राम्याः पश्चात्रोरण्ये चरित्वा पुनःपुनर्ग्राम-मुपावयन्ति उपागच्छन्ति । 'गतौ' इति उपशब्दो निहन्यते, स-गतिना च 'उदात्तवता तिङा' इति समासः॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>यो वै ग्रहाणामित्यादि ॥ निन्दास्तुतिरिति केचित् । शक्ति-मत्त्वनिबन्धनमित्यन्ये । आज्यमित्युक्थमिति । इतिशब्दः प्रकार-

प्रहांणां निदानं य एवं वेदं निदानं-वान्भवित यो वे प्रहांणां मिथुनं वेद् प्र प्रजयां प्रशुभिर्मिथुनेजीयते स्थाळीभिर्न्ये प्रहां गृहान्ते वाय्व्यें-र्न्य एतदे प्रहांणां मिथुनं य एवं वेद् प्र प्रजयां प्रशुभिंमिथुनेजीयत्

रेषाम्। प्रहाणाम्। एतत्। वै। प्रहाणाम्। निदान्मिति नि—दानम्। यः। एवम्। वेदं। निदानेवानिति
निदानं – वान्। भवति। यः। वै। प्रहाणाम्। मिथुनम्।
वेदं। प्रेति। प्रजयेति प्र—जयां। पृशुभिरिति पृशुं—
भिः। मिथुनैः। जायते। स्थालीभिः। अन्ये। प्रहाः।
गृद्यन्ते। वायव्यैः। अन्ये। एतत्। वै। प्रहांणाम्। मिथुनम्। यः। एवम्। वेदं। प्रेतिं। प्रजयेति प्र—जयां। पृशुभिरिति पृशु—भिः। मि-

वचने । आज्यं नाम स्तोत्रविशेषः । आज्यप्रकारमुक्थं स्तोत्रं सर्वेषां प्रहाणां निदानम् । केचिदाहुः—इतिशब्दोवच्छेदे । आज्याख्यमेव स्तोत्रं निदानमिवेति । एवं सामान्यनिदानमुक्ता प्रहिवशेषे विशेषमाह—यदित्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>यो वे प्रहाणां मिथुनमित्यादि ॥ 'एकान्याभ्याम् ' इत्याख्यातं न निहन्यते ॥

इन्द्रस्त्वष्टुस्सोमंमभीषहां ऽ पिब्रथ्स विष्वडूं ॥ ४१ ॥ व्यक्तिथ्स आत्म-ब्रारमणं नाविन्द्थ्स एतानंनुसव्नं पुरोडाशांनपद्यत्ताविरंवप्तेवें सआ-त्मब्रारमणमकुरुत् तस्मादनुसव्नं पुरोडाशा निरुप्यन्ते तस्मादनुसव्नं

थुनैः । जायते । इन्द्रंः । त्वष्टुंः । सोमम् । अभीः षहेत्यंभि-सहां । अपिबत् । सः । विष्व ं ॥४१॥ वीति । आर्कृत् । सः । आत्मन् । आरमण्मित्यां-रमणम् । न । अविन्दृत् । सः । एतान् । अनुसन् वनमित्यंनु-स्वनम् । पुरोडाशान् । अप्रयत् । तान् । निरिति । अवपत् । तैः । वे । सः । आ-तमन् । आरमण्मित्यां-रमणम् । अकुरुत् । त-स्मात् । अनुसवनमित्यंनु-सवनम् । पुरोडाशाः । विरिति । अनुसवनमित्यंनु-सवनम् । पुरोडाशाः । निरिति । उप्यन्ते । तस्मात् । अनुसवनमित्यंनु-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> इन्द्रस्त्वष्ट्रिरित्यादि ॥ अभीषहा अभिभवेन प्रसह्यापि**वत् । सहतेः** किपि 'नहिवृति' इत्यादिना दीर्घत्वम् । विष्वङ् विषूचीनगितिः उर्ध्वाधोगितिभ्यां सह सोमो व्याच्छेत् विविधमगच्छत् आर्तमक-रोदिन्द्रम् । अथ स इन्द्रः आत्मन्यारमणं अनुकूल्रमणं सुखं ना-

पुंरोडाशांनां प्राश्नीयादात्मन्नेवारमं-णं कुरुते नेन् सोमोति पवते ब्रह्मवादिनो वदन्ति नर्चा न यजुंषा पृद्धिरांष्यतेऽथ किं यज्ञस्यं पाङ्कृत्व-मितिं धानाः कंर्म्मः परिवापः

स्वनम् । पुरोडाशांनाम् । प्रेतिं । अश्रीयात् । आतमत्र् । एव । आरमंणमित्यां-रमंणम् । कुरुते । न । एनम् । लोमंः । अतीति । प्वते । वृह्तवा । विन् इति ब्रह्म-वादिनंः । वृद्गित् । न । ऋचा । किम् । यज्ञंषा । पृङ्किः । आप्यते । अर्थ । किम् । यज्ञस्यं । पृङ्कित्वमितिं पाङ्क-त्वम् । इति । धानाः । कुरुमः । पृरिवाप इति परि-वापः । पृरोडाशंः ।

विन्दत् नालभत । स एतानित्यादि । अनुसवनं सवनेसवने । वीप्सा-यामनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । गतमन्यत् । नैनमिति । अतिपवनं ऊर्ध्वमधश्चातिप्रवृत्तिः ॥

<sup>7</sup>ब्रह्मवादिन इत्यादि ॥ ऋग्यजुपविषयं संख्याविशेषं पङ्कि-रूपं न पश्यामः । तयोरपङ्कित्वात् यज्ञस्य पाङ्कित्वे अतिप्रसंगः । तस्मात्किविषयेण पञ्चत्वेन यज्ञस्य पाङ्कित्वमिति प्रक्षः । धानादिविष-येणेत्युत्तरम् । तस्मात्तत्रत्र पाङ्को यज्ञ इत्युच्यते इति । सक्तुप्रभवा पु<u>ंरोडाइांः पयस्यां तेनं पुङ्किराप्यते</u> तद्यज्ञस्यं पा<u>ङ्क</u>त्वम् ॥४२॥

पुयस्यां । तेनं । पुङ्किः । आप्यते । तत् । युज्ञस्यं । पुङ्कित्वमितिं पाङ्क-त्वम् ॥ ४२ ॥

> भवन्ति यानि पुन्दश्सिति तदिष्व-ङ्किं चतुर्दश च ॥ ११॥

इन्द्रो वृत्रायायुर्वे यक्तेनं सुवृगीय यहंतुम्रहा इन्द्रो मुरुद्धिरिदितरन्तर्यामप्तिर्णं प्राण उपाश्र शुप्ति-णेन्द्रो वृत्रमंहन्तस्य प्रहा न्प्रान्यान्येकांद्रा॥

इन्द्रों वृत्राय पुनर् ऋतुनां ऽऽह मिथुनं प्-शवो नेष्टः पत्नीं मुपा श्वन्तर्यामयो-र्विचंत्वारिश्शत् ॥ ४२॥ हरिः ओम्.

लाजा धानाः । आज्यसंयुक्तास्सक्तवः करम्भः । परिवापो ब्रीहिप्रभवा लाजाः । पुरोडाशः पिष्टविकारः । पयस्या क्षीरविकारः ॥

इति श्रीमष्टभास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये षष्ठे काण्डे पश्चमे प्रश्ने एकादशोनुवाकः. प्रश्नश्च संपूर्णः. हरिः ओम्. सुवर्गाय वा एतानि लोकायं हूय-न्ते यद्दां शिणानि द्दाभ्यां गार्हंपत्ये जुहोति द्विपाद्यजंमानः प्रतिष्ठित्या आग्नीं जुहोत्यन्तिरक्ष एवा क्रमते सद्दोभ्यति सुवृगमेवैनं लोकं गंम-यति सौरीभ्यां मृग्भ्यां गार्हंपत्ये जुहोत्यमुमेवैनं लोकः समारोहय-

सुवर्गायेति सुवः—गायं । वै । एतानि । छोकायं । हूयन्ते । यत् । दाक्षिणानि । द्वाभ्यांम् ।
गार्हंपत्य इति गार्हं—पत्ये । जुहोति । द्विपादिति दि—पात् । यजंमानः । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—
स्थित्ये । आग्नींश्च इत्याग्नि—इश्चे । जुहोति । अन्तरिक्षे । एव । एति । क्रमते । सर्वः । अभि । एति ।
एति । सुवर्गमिति सुवः—गम् । एव । एनम् ।
छोकम् । गमयति । सौरीभ्यांम् । ऋग्भ्यामित्यृंक्—भ्याम् । गार्हंपत्य इति गार्हं—पत्ये। जुहोति । अमुम् । एव । एनम् । छोकम् । समारोह-

¹सुवर्गाय वा इत्यादि ॥ द्वाम्यामिति । हिरण्यं प्रतिबद्धच घृतेऽव-धाय जुहेति 'उदु त्यं चित्रम्' इति\* । आग्नीध्र इति । 'अग्ने नय'\*

<sup>\*#</sup>i. 9-8-831-8

ति नयंवत्यचांऽऽश्रींध्रे जुहोति सुव्-गस्यं लोकस्याभिनीत्ये दिवं गच्छ सुवंः प्तेति हिरंण्यस् ॥ १ ॥ हु-त्वोहृंहाति सुव्गमेवैनं लोकं गंम-यति हृषेणं वो हृपम्भ्येमीत्याह हृ-पेण ह्यांसाः हृपम्भ्येति यद्विरंण्ये-

यतीति सं-आरोहयति । नयंवत्येति नयं-वृत्या । ऋचा । आप्नीध्र इत्याधि-इध्रे । जुहोति । सुवृर्ग-स्येति सुवः-गस्यं । छोकस्यं । अभिनीत्या इत्य-भि-नीत्ये । दिवंम् । गुच्छ । सुवंः । पृत् । इति । हिरंण्यम् ॥ १ ॥ हुत्वा । उदितिं । गृह्वाति । सुव-गमितिं सुवः-गम् । एव । एनम् । छोकम् । गु-म्यति । हृत्वा । कपम् । अभि । एति । पृम्वाति । ह्वि । आह् । हृत्वा । हि । आसाम्। हृपम् । एमि। इति । आह् । हृपणं । हि । आसाम्। हृपम् ।

इति सदोभ्येति आभिमुख्येनागच्छति तेन स्वर्गमेनं गमयति । स्दोणः घृतं हिरण्यं चोद्गृहीतं धारयन् 'रूपेण वः' इति दक्षिणा अभ्यति । तत्रासामनेन रूपेण इदमाभिगमनम् यदिदं हिरण्येन । तस्माद्वूपेणेत्युच्यते इत्यर्थः ॥

**<sup>\*</sup>ह**पेणेति नास्ति कोशान्तरे.

<sup>†</sup> सं. १-४-४३<sup>5</sup>

न तुथो वो विश्ववेदा वि भंजित्व-त्यांह तुथो हं स्म वे विश्ववेदा दे-वानां दक्षिणा वि भंजित तेनैवेना वि भंजत्येतने अग्ने रार्थः ॥ २॥ ऐति सोमंच्युत्मित्यांह सोमंच्यु-

अभि। एति । एति । यत् । हिरंण्येन । तृथः । वः । विश्ववेदा इति विश्व-वेदाः । वीति । भजतु । इति । आह् । तृथः । ह । स्म । वे । विश्ववेदां इति विश्व-वेदाः । देवानां स् । दक्षिणाः । वीति । भजति । स्व । एवाः । वीति । भजिति । जिति । पति । एति । एति । एति । एति । एति । एति । सोमंच्युत्मिति सोमं-च्युत्म् । इति । आह् ।

ैतुथो व इति ॥ दक्षिणा यजमानो विभजति चतुर्घा । तुथो नाम कश्चिद्धिश्ववेदास्सर्वदेवविदितसर्वधनः देवानां दक्षिणा विभजति सम । तस्मादेतद्वदन् तेनेवेना विभजति । 'एतत्ते अम्ने '\* इति दक्षिणानयनम् । सोमच्युतं हीति । सोमेन च्युतं च्यावितं रायो धनं तस्य सकारोमेति आगच्छिति सोमयागफलं प्रामोति । 'तृती-याकर्मणि' इति सोमच्युतराब्दे पूर्वपद्मकृतिस्वरत्वम्, 'हि च' इत्याख्यातस्य निवाताभावः । 'मित्रस्य पथा नय'\* इति वचनं शा-न्त्ये सुखाय भवति; सुखकारित्वान्मित्रस्य ॥

<sup>\*</sup> सं. १-४-४३<sup>7</sup>

त्र ह्यं प्या न्येत्यां ह ज्ञान्त्यां ऋत-स्यं प्या न्येत्यां ह ज्ञान्त्यां ऋत-स्यं प्या प्रतं चन्द्रदंक्षिणा इत्यां ह सत्यं वा ऋतः सत्येनेवनां ऋतेन् वि भंजति यज्ञस्यं प्या संविता नयंन्त्रीरित्यां ह यज्ञस्य होताः प्या यन्ति यहिशंणा ब्राह्मणम्य राध्या-

सोमंच्युत्तिति होमं-च्युत्तम् । हि । अस्य । रा-धंः । एति । एति । तत् । मित्रस्यं । पथा । नय । इति । आह् । ज्ञान्त्ये । क्रुत्तस्यं । पथा । प्रेति । इत् । चन्द्रदेक्षिणा इति चन्द्र-दृक्षिणाः । इति । आह् । स्त्यम् । वे । ऋतम् । स्त्येनं । एव । एनाः । ऋतेनं । वीति । भुजति । युज्ञस्यं । पु-था । सुविता । नयंन्तीः । इति । आह् । युज्ञस्यं । हि । एताः । पथा । युन्ति । यत् । दक्षिणाः ।

³ऋतस्येत्यादि ॥ गतम् \*। यज्ञस्य हि पथा मार्गेण उत्तरेण यान्ति गच्छिन्ति । दक्षिणादानं—ब्राह्मणमित्यादि । आत्रेयाय प्रथमाय हिरण्य ददाति एष वै ब्राह्मण ऋषिश्च द्रष्टा च । आर्षेयः ऋषेद्र्षेष्ट्रश्चाप-त्यम् । कः १ यश्जुश्चवान् । श्रुतार्थ इत्येके । षडङ्गविदित्यन्ये ।

<sup>\*# 4-3-6.8</sup> 

सम् ॥ ३ ॥ ऋषिंमार्षेयमित्यांहैष वे ब्राह्मण ऋषिरार्षेयो यदंशुश्रुवा-न्तस्मांदेवमांह वि सुवः पद्य व्य-न्तिरक्षिमित्यांह सुवृगमेवैनं छोकं गंमयित यतस्व सद्स्यैरित्यांह मि-त्रत्वायास्मदांत्रा देवत्रा गंच्छत् म-

ब्राह्मणम् । अय । राध्यासम् ॥ ३ ॥ ऋषिम् । आर्षेयम् । इति । आह् । एषः । वे । ब्राह्मणः । ऋषिः । आर्षेयः । यः । श्रुश्रुवान् । तस्मात् । एवम् । आह् । वीति । सुवंः । पद्यं । वीति । अन्तरिक्षम् । इति । आह् । सुव्यमिति सुवः—गम् । एव । एनम् । लोकम् । गम्यति । यतं-स्व।सद्स्यैः । इति । आह् । स्व्रुव्यति सित्र—त्वायं । अस्मदात्रा इत्यस्मत्—द्वात्राः । देवत्रेति देव—त्रा । गुच्छत् । मधुमत्वीरिति मधुं—मतीः ।

<sup>&#</sup>x27;इतश्रानिङः' इति ठक् । विसुव इत्यादि । गतम् । मित्र-त्वायेति। 'यतस्व सदस्यैः'\* इति वचनं सदस्यैमित्रत्वाय भवति। 'अस्म-द्दात्राः'\* इति नीतानुमन्त्रणम् । वयमिहेत्यादि । इहास्मिन् लोके वयं स्मः प्रदातारः । अमुत्र परलोके अस्मान् मधुमतीः मधुरफलवत्यः

<sup>\*</sup> सं. १-४-४३<sup>10-11</sup>

धुमतीः प्रदातारमा विश्वातेत्यांह व्यमिह प्रदातार्मस्मोस्मानमुत्र म-धुमतीरा विश्वातिति ॥ ४ ॥ वावैत-दांह हिरंण्यं ददाति ज्योतिवै हिरं-ण्यं ज्योतिरेव पुरस्तांद्धते सुव्गस्यं ल्वोकस्यानुंख्यात्या अभीधे ददात्य-

प्रदातार्मिति प्र-दातारम् । एति । विद्यात् । इति । आह् । व्यम् । इह । प्रदातार् इति प्र-दातारः । स्मः । अस्मान् । अमुत्रं । मधुमत्रीरिति मधु-मृतीः । एति । विद्यात् । इति ॥ ४ ॥ वाव । ए-तत् । आह् । 'हिरंण्यम् । दृद्यति । ज्योतिः । वै । हिरंण्यम् । ज्योतिः । वे । हिरंण्यम् । ज्योतिः । एव । पुरस्तात् । ध्ने । सु-वृग्स्यति सुवः-गस्यं । लोकस्यं । अनुक्यात्या इत्यनु-क्यात्ये । अमीध् इत्यंप्रि-इधे । दृद्यति ।

आविशतेत्येतद्नेन प्रतिपाद्यते इति दर्शयिति । अस्मदात्रा अस्म-द्दातृका यूयं देवत्रा देवीभूता अस्मानमुत्रागच्छतेति दर्शनात् ॥

<sup>&#</sup>x27;हिरण्यमित्यादि ॥ पुरस्ताद्यतो धत्ते धारितं भवति स्वर्ग-स्य प्रकाशनार्थम् । एवं वाक्यशेषत्वात् पूर्वं हिरण्यं ददातीति ग्रम्यते । अग्रीध इत्यादि । अग्रिमुखानिग्रप्रथमान् अग्निना साहि-

ग्रिमुंखानेवर्त्नप्रीणाति ब्रह्मणे ददा-ति प्रसृत्ये होत्रे ददात्यात्मा वा एष यज्ञस्य यद्वोताऽऽत्मानमेव यज्ञस्य दक्षिणाभिस्समध्यति ॥ ५ ॥ समिष्टयजूश्षे जुहोति यज्ञस्य स-

अग्निमुंखानित्यमि-मुखान् । एव । ऋतून् । भी-णाति । ब्रह्मणे । दुदाति । प्रसृत्या इति प्र-सृत्ये । होत्रे । दुदाति । आत्मा । वे । एषः । यज्ञस्ये । यत् । होतां । आत्मानम् । एव । यज्ञस्यं । दक्षि-णाभिः । समितिं । अर्धयिति ॥ ५ ॥

हिरंण्यश्राधी राध्यासम्मुत्र मधुंमतीरा विश्वातत्यष्टात्रिश्रशच्च ॥ १॥

'समिष्टयज्रश्वीति' समिष्ट-यज्रश्वि'। जुहोति।

तानित्यर्थः । ऋतावुत्पद्यतेऽग्निः तेन सह तदाधारानृतून्त्रीणयति । ब्र-ह्मणे दानं प्रसूत्ये अनुज्ञानाय भवति । यज्ञस्यात्मा होता । तस्मादस्मै दानात् यज्ञस्यात्मानमेव दक्षिणाभिस्समृद्धं करोति ॥

इति पष्ठे पष्ठे प्रथमोनुवाकः.

<sup>1</sup>सिमष्टयनूंषीत्यादि ॥ यज्ञस्य सिमष्टत्वार्थाय यागहोमाः "धाता रा-

मिछ्ये यहै युज्ञस्यं ऋूरं यहिलिंछं यद्द्येति यज्ञात्येति यदंतिक्रोति यज्ञापं क्रोति तदेव तैः प्रीणाति नवं जुहोति नव वै पुरुषे प्राणाः

यु इस्यं। सिमिष्या इति सं-इष्ये। यत्। वै। यु इस्यं। क्रूरम्। यत्। विलिष्टिमिति वि-लिष्टम्। यत्। अत्येतीत्यंति-एति । यत्। न। अत्येती-त्यंति-एति । यत्। अतिकरोतीत्यंति-करोति । यत्। न। अपीति । करोति । तत्। एव। तैः। प्रीणाति । वन्वं। जुहोति । नवं। वै। पुरुषे।

तिः "\* इत्याद्याः समिष्टयजूषि । तेषां होमो यज्ञस्य समिष्टचे सम्यगिष्ट-त्वाय भवति । यद्वा इत्यादि । यज्ञस्य संबन्धि ऋूरादिकं ततस्स-मिष्टयजुभिः प्रीणाति सुखहेतुमेव करोति शमयतीति यावत् । यद्वा— प्रीणातिः ऋूरपूरणकर्मा ऋूरादिदोषगर्तं पूरणेन समीकरोति यज्ञं ततः ऋूरं हिंसायुक्तं विाल्षष्टं संकुचितम् । लिश अल्पीमावे । अत्यय उत्कर्षः कालोत्कर्षः प्रमाणोत्कर्षश्च । अनत्ययश्चोदित-स्यात्ययस्य द्विप्रकारस्याभावः । अतिकरणं अतिरिक्तं करणम् । अकरणं लोपः प्राप्तस्यानुष्टानविस्मरणम् । अपिशब्दस्समुच्चये ॥

²नवेत्यादि ॥ गतम् । षड्गिमयाणीति । ऋक्प्रभवाणि षट्स-मिष्टयजूंषि आद्यानि । 'एकाचो नित्यं मयड्वा छन्दसि' इति

<sup>\*</sup>H. 9-8-881-6

पुरुषेण यज्ञस्सिमितो यावनिव यज्ञस्तं प्रीणाति षड्गिमेयाणि जुहोति षड्वा ऋतवं ऋतूनेव प्रीणाति
त्रीणि यज्र्रंषि ॥ ६ ॥ त्रयं इमे
लोका इमानेव लोकान्प्रीणाति यज्ञं
यज्ञं गंच्छ यज्ञपंति गुच्छेत्यांह यज्ञपंतिमेवेनं गमयति स्वां योनि गच्छेत्यांह स्वामेवेनं योनि गमयत्ये-

प्राणा इति प्र—अनाः । पुरुषेण । युक्तः । संभित् इति सं—िम्तः । यावानं । एव । युक्तः । तम् । प्रीणाति । पट् । ऋग्मियाणि । जुहोति । पट् । वै । ऋतवंः । ऋतून् । एव । प्रीणाति । त्रीणि । यजूर्थि ॥ ६ ॥ त्रयंः । इमे । लोकाः । इमान् । एव । लोकान् । प्रीणाति । यज्ञं । युक्तम् । गुच्छ । युक्तपंतिमितिं युक्त—पृतिम् । गुच्छ । इतिं । आह् । युक्तपंतिमितिं युक्त—पृतिम् । एव । एनम् । गुम-यति । स्वाम् । योनिम् । गुच्छ । इति । आह् ।

मयट्, वर्णविकारश्छान्दसः, अयस्मयादित्वेन पदत्वात्कुत्वम्, भत्वात् कि जस्त्वाभावः । यजूंषि 'यज्ञ यज्ञं गच्छ'\* इत्यादीनि त्रीणि समि-

<sup>\*#. 9-8-88.7.9</sup> 

ष ते युक्को यक्षपते सहसूक्तवाक-स्सुवीर् इत्यां हु यजमान एव वीयें द्याति वासिष्ठो है सात्यहृब्यो देव-भागं पंप्रच्छ यथसृश्चयान्वहुयाजि-

स्वाम् । एव । एनम् । योनिम् । ग्रम्यति । एषः ।
ते । युक्षः । युक्षपत् इति यज्ञ-पते । सहस्रूक्तवाक्
इति सहस्रूक्त-वाकः । सुवीर् इति सु-वीरः ।
इति । आह् । यजमाने । एव । वीर्यम् । दुधाति ।
वैवासिष्ठः । ह । सात्यहृव्य इति सात्य-हृव्यः ।
देवभागमिति देव-भागम् । पृष्ठक् । यत् । सृ-

ष्टयजूंषि । यज्ञपतिमेवेति । यज्ञमेनं यज्ञपति यजमानं गमयति प्रापयति स्वां योनि यजमानमेव यज्ञं गमयति । वीर्यं द्धातीति । सुवीर इति लिङ्गात् ॥

³वासिष्ठ इत्यादि ॥ वासिष्ठो वसिष्ठगोत्रः । ऋष्यण् । सत्य-ह्व्यस्यापत्यं सात्यह्व्यः । स एवाण्, शिवादिर्वा द्रष्टव्यः । स देवभागं नाम पत्रच्छ प्रष्टवान् । कथमित्याह—यदित्यादि ॥ यदा त्वं सृंजयान् देशिवशेषवासिनो बहुयाजिनः बहुभिः ऋतुभिरिष्टवतः । यद्वा—सोमयाजिनो बहुयाजिनः तान् बहुशः आहृतसोमान् साध्वाचारान् अयीयजः याजितवानसि । यज-तेण्यन्ताङ्कुङ चङादि । तदानीं कि त्वं यशे यज्ञं प्रत्यतिष्ठिपः? नोऽयीयजो युज्ञे ॥ ७॥ युज्ञं प्रत्यं-तिष्ठिपा३ युज्ञप्ता३विति स हो-वाच युज्ञपंताविति सत्यादे सृश्चंयाः परां वभूवुरिति होवाच युज्ञे वाव

अयान् । बहुयाजिन इति बहु-याजिनः । अयी-यजः । यज्ञे ॥७॥ यज्ञम् । प्रतीति । अतिष्ठिपा ३ः। यज्ञप्ता ३ विति यज्ञ-प्ता ३ उ । इति । काः । ह । उवाच । यज्ञपंताविति यज्ञ-प्तौ । इति । सत्यात् । वै । सृश्चयाः । परेति । व्रभूवुः । इति । ह । उवा-च । यज्ञे । वाव । यज्ञः । प्रतिष्ठाप्य इति प्रति-

आहोास्वित् यज्ञपती यज्ञं प्रत्यतिष्ठिपः ? इति । स्थापयतेर्छुिङ चङादौ 'तिष्ठतेरित् ' इतीत्वम् । उभयत्रापि 'विचार्यमाणा-नाम् ' इति ष्रुतः । उत्तरत्र 'एचोप्रगृह्यस्य ' इत्याकारोकारौ ॥

⁴स होवाचेत्यादि ॥ यज्ञपतो यज्ञमहं प्रत्यतिष्ठिपमिति स देव-भाग उवाच । अथ वासिष्ठ उवाच—तर्हि तेनेव कारणेन ते सृंजयाः साध्वाचारा अपि त्वया अयथाकारिणा याज्यमानाः सत्यात्परावभू वुः विनष्टास्सत्यात्प्रच्युताः । यद्वा—सत्यं कारणम् । सत्यात्कारणादेव सृंजयाः, पराभूताः सृंजया इति श्रुतम् । तत्र समीचीनमिदं कारणमिति ॥

क तर्हि यज्ञः प्रतिष्ठाप्य इति? आह—स एव वासिष्ठः । यज्ञ

यज्ञः प्रतिष्ठाप्यं आसीयजंमानस्या-पंराभावायेति देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुमितेत्यांह यज्ञ एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति यजंमानस्यापंराभा-वाय ॥ ८ ॥

स्थाप्यः । आसीत् । यजमानस्य । अपराभावा-यत्यपरा-भावाय । इति । देवाः । गातुविद् इति गातु-विदः । गातुम् । वित्वा । गातुम् । इत् । इति । आहु । यज्ञे । एव । यज्ञम् । प्रतीति । स्थाप्यति । यजमानस्य । अपराभावायेत्यपरा-भावाय ॥ ८ ॥ यज्रशेषि यज्ञ एकंचत्वारिश्शच ॥ २ ॥

एव यज्ञः प्रतिष्ठाप्य आसीत् भवति । छान्दसो छुङ् । यद्वा—एवं पूर्वेशिशष्टेराचरितमासीत् । तत्खलु यजमानस्याविनाशाय भवति ॥

<sup>6</sup>अथ कः पुनस्स प्रकारः येन यज्ञे यज्ञस्स्थापितो भवती-त्याह—देवा इत्यादि ॥ अनेन समिष्टयजुषा यज्ञे समापिते यज्ञ एव यज्ञः प्रतिष्ठापितो भवति, 'वाते धाः'\* इति लिङ्गात् । वातो हीश्वरस्य कियासमष्टिरूपो च्ञात्मा विष्णुरिति ॥ इति षष्टे षष्टे द्वितीयोनुवाकः

<sup>\*#. 9-8-88,9 †</sup>F

अवभृथयज्र श्रं जुहोति यदेवार्वा-चीन् मकंहायनादेनः क्रोति तदेव तैरवं यजतेऽपीवभृथमवैत्यप्सु वै

'अवभृथयज्ञ श्वीत्यंवभृथ — यज्ञ श्विं। जुहोति। यत्। एव। अविचिनम्। एकंहायनादित्येकं — हा-यनात्। एनंः। करोतिं। तत्। एव। तैः। अवे-तिं। यज्ञते। 'अपः। अवभृथमित्यंव — भृथम्। अवेतिं। एति । अप्हिवत्यंप् — सु। वै। वर्षणः।

¹अवभृथयजूंषीत्यादि ॥ शाकलमन्त्रेः 'देवकृतस्य '\* इत्यादिभिः । यदेवेति । एकहायनात् एकवर्षा देकसंवत्सरानुवृत्तो एनसः पापात् अर्वाचीनं यदेनः करोति तत्सर्व तैरवयजते सर्व नाशयतीत्यर्थः । संवत्सराद[व]धिकत्वात् कर्मणां शुभाशुभानाम् । यद्वा—एक एव हायन एकहायनः । दासीभारादिर्दृष्टव्यः । निषेकादारम्य एकहायनो जन्मकालः । तत उर्ध्विमितोर्वाचीनं इतः प्राक् यदेनः करोति तत्सर्व नाशयति; गर्भे न कर्तृत्वमस्वतन्त्रत्वादित्याहुः ॥

<sup>2</sup>अपोवभृथिमत्यादि ॥ तादर्थात्ताच्छव्यम् । अवभृथार्था अपो गच्छिन्ति । अवभृथार्थं वा अपोवैति विभक्तिव्यत्ययो वा । अप्नु अवभृथार्ष्यं कर्मं प्रतिपद्यते इति । अप्मु वा इत्यादि । साक्षादव्यवधानेनैव वरुणं वारकं पाप्मादिकं अवयजते नाद्याति । यद्वा—वरुणमपांपति देवं साक्षादेवाव्यवधानेनैव अवयजते अध स्तात्पूजयति, अपामन्तरिति यावत् ॥

<sup>₩</sup>H. 3-3-4.23-22

वर्रणस्लाक्षादेव वर्रणमवं यजते वत्मीना वा अन्वित्यं युज्ञश्रक्षारं-सि जिघाश्सन्ति साम्नां प्रस्तोताऽ-न्ववैति साम् वे रंक्षोहा रक्षंसा-मपंहत्ये त्रिर्निधनमुपैति त्रयं इमे लोका एभ्य एव लोकेभ्यो रक्षारं-सि ॥ ९ ॥ अपं हन्ति पुरुषः-

साक्षादिति स-अक्षात् । एव । वर्रणम् । अवेति । यज्ते । वत्भीवा । व । अन्वित्येत्यंनु-इत्यं । यु- जम् । रक्षार्श्वा । व । अन्वित्येत्यंनु-इत्यं । यु- जम् । रक्षार्श्वा । जिष्टार्श्वान्ति । साम्नां । प्रस्तोन्ति प्र-स्तोता । अन्ववैतीत्यंनु-अवैति । सामां । वे । रक्षोहिति रक्षः-हा । रक्षंसाम् । अपंहत्या इ-त्यपं-हृत्ये । त्रिः । निधनमिति नि-धनम् । उपे- ति । एति । त्रयंः । इमे । लोकाः । एभ्यः । एव । लोकभ्यंः । रक्षार्श्वा । १ ॥ अपेति । हन्ति ।

³वर्त्मना वा इत्यादि ॥ येनं वर्त्मना यज्ञकारिणः ऋत्विग्यजमाना अवभृथार्थं गच्छिन्ति तेनान्वित्य अनुगम्य तं यज्ञं रक्षांसि हन्तुमिच्छिन्ति तस्मात्तदपद्यातार्थं प्रस्तोता साम्नडन्विगात्थंभूतो \*न्वेवैत्यनुगच्छिति साम च रक्षसां हन्तृ । छिङ्गव्यत्ययश्छान्दसः । त्रिरित्यादि । साम्नो

<sup>\*</sup>साहित्यार्थभूतो इत्यापे कचित्पाठः.

पुरुषो निधनमुपैति पुरुषःपुरुषो हि रंक्षस्वी रक्षंसामपंहत्या उहरू हि राजा वर्हणश्चकारेत्यांह प्रति-ष्ठित्ये ज्ञातं ते राजन्भिषजंस्सहस्र-मित्यांह भेषुजमेवास्मै करोत्य-

पुरुषःपुरुष इति पुरुषः-पुरुषः। निधनमिति नि-धनंम्। उपेति । एति । पुरुषःपुरुष इति पुरुषः-पुरुषः। हि । रक्षस्वी । रक्षंसाम् । अपंहत्या इत्य-पं-हत्ये । उरुम् । हि । राजां । वरुणः। चकारं । इति । आह् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्ये । श्-तम् । ते । राजन् । भिषजः । सहस्रम् । इति । आह् । भेषजम् । एव । अस्मै । करोति । अभि-

निधनं त्रिरुपेति उपगच्छति । त्रित्वान्वयात् लोकत्रयसंबिन्धनां रक्षसामपद्याताय भवति । पुरुषःपुरुष इति । सर्वः पुरुषः ऋत्विग्वा यजमानो वा साम्रो निधनमुपेतीति । वीप्सायां द्विवेचने 'अनुदात्तं च ' इत्यादिना द्वितीयस्यानुदात्तत्वम् । सर्वो हि पुरुषो रक्षस्वी रक्षसा वाधकेन तद्वान् तेन वाध्यते इति यावत् । तस्मात्सर्वस्य रक्षसाःमपद्याताय भवति ॥

ैउरुं हि राजेत्यादि ॥ वैद्या अभिप्रयान्तो वदन्ति, प्रति-ष्टित्ये भवति, उरु प्रज्ञातं च करोति लिङ्गात् । भेषजमनिष्टोप-श्रमनं करोति, वरुणपाशमभितिष्ठति आक्रामति । वर्हिरमि बर्हिष भिष्ठितो वरुंणस्य पाञ्च इत्यांह वरुणप्राशमेवाभि तिष्ठति ब्र्हि-रुभि जुंहोत्याहुंतीनां प्रतिष्ठित्या अथो अधिवत्येव जुंहोत्यपंवर्हिषः प्रयाजान ॥ १०॥ यज्ति प्रजा व ब्र्हिः प्रजा एव वंरुणप्रशान्मुं-

ष्ठितं इत्यभि-स्थितः। वर्रणस्य । पार्शः । इति । आहु । वृरुणपारामिति वरुण-पाराम् । एव । अभीति । तिष्ठित् । वृर्षिः । अभीति । जुहोति । आहुंतीनामित्या-हुतीनाम् । प्रतिष्ठित्या इति प्र-ति-स्थित्ये । अथो इति । अधिवतीत्यंग्नि-वति । एव । जुहोति । अपंवर्षिष् इत्यपं-वृर्हिषः । प्रया-जानिति प्र-याजान् ॥ १०॥ यज्ञित् । प्रजा इति प्र-जाः । वे । वृर्षिः । प्रजा इति प्र-जाः । एव। वृरुणपारादिति-वरुण-पारात् । मुश्चित् । आ-

उपिर जुहोति आहुतीनां प्रतिष्ठित्ये ज्ञानलाभाय, अप्सु ह्याहु-तयो न तिष्ठेयुः । अपि च अग्निवत्येव स्थाने हुता भवन्ति 'अग्निवान् वे दर्भस्तम्बः'\* इति । अपबर्हिष इति बर्हिर्वर्जितान् । प्रजा वा इत्यादि । गतम् । नान्तरिति न तिरोदधाति चक्षुषी आज्य-भागो । ' चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागो ' इति ॥

<sup>\*</sup> तै. ब्रा. २-२-१.

<sup>ां</sup>सं. २-६-२.<sup>1</sup>

श्रुत्याज्यंभागौ यजित यज्ञस्येव च-क्षुंषी नान्तरेति वर्हणं यजित वरु-णपाशादेवेनं मुश्रत्यश्रीवर्हणौ यज-ति साक्षादेवेनं वरुणपाशान्मुंश्रृत्यपं-वर्हिषावन्याजौ यंजित प्रजा वै

ज्यंभागावित्याज्यं—भागो । यज्ञति । य्वस्यं । एव । चक्षुंबी इति । न । अन्तः । एति । वर्मणम् । य-ज्ञति । व्रुणपाशादिति वरुण-पाशात् । एव । एनम् । युन्तम् । मुश्चित् । अयीवर्रणावित्ययी—वर्मणो । य-ज्ञति । साक्षादिति स—अक्षात् । एव । एनम् । वरुणपाशादिति वरुण-पाशात् । मुश्चित् । अपंवर्-हिषावित्यपं—बर्हिषो । अनूयाजावित्यंनु—याजो । यज्ञति । प्रजा इति प्र—जाः । व । बर्हिः ।

⁵वरुणं यजतीत्यादि ॥ अग्नीवरुणाविति । 'ईद्ग्नेः ' इती-त्वम्, 'देवताद्वन्द्वे च ' इति युगपत्त्रकृतिस्वरत्वम् । साक्षादिति। अग्निसंबन्धात्साक्षात्तदानीमेव वरुणपाशान्मुञ्जति यजमानम् । अप-बर्हिषावित्यादि । गतम् \* । चतुरः । 'चतुरश्शिस ' इत्यन्तोदात्तत्वम् । समुद्रे ते हृदयमिति ऋजीषमप्सु मारयित । केचित्तु—मन्त्रा-ग्नानक्रममुख्डङ्कच ब्राह्मणे प्रथममुपादानात् 'अवभृथ निचङ्कण' ।

**<sup>\*</sup>**सं ६-६-३.⁴

ब्र्हिः प्रजा एव वंहणपाशान्मुंश्रति चतुरंः प्रयाजान यंजित द्वावंन्या-जो पर्दं पंदान्ते पड्ढा ऋतवंः ॥ ॥ ११ ॥ ऋतुष्वेव प्रतिं तिष्ठत्यवं-भृथ निचङ्कुणेत्यांह यथोदितम्वेव वहंण्मवं यजते समुद्रे ते हदंयम्-एस्वंन्तरित्यांह समुद्रे ह्यांन्तर्वहंण्हसं

प्रजा इति प्र-जाः । एव । वृह्णपाशादिति वहण-पाशात । मुश्चित । चतुरः । प्रयाजानिति प्रयाजान । यज्ति । दो । अनूयाजावित्येनु—याजो ।
पट् । सिमिति । प्यन्ते । षट् । वे । ऋतवंः ॥११॥
ऋतुषुं । एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । अवंभृथेत्यवंभृथ । निचङ्कणेति नि-चङ्कण् । इति । आह् ।
यथोदितमिति यथा—उदितम् । एव । वर्रणम् ।
अवेति । यज्ते । समुद्रे । ते । हदंयम् । अप्दिवत्यंप्-सु । अन्तः । इति । आह् । समुद्रे । हि ।

इत्यनेनावभृथमवेष्यती होम इत्याहुः । यथोदितमेवेति । यथा मन्त्रो वदति देवकृतमर्त्यकृतादिवारकपापाद्वार्जितं तथा करोत्येव । सम्यञ्जमिति । अद्भिरोपधीभिश्र संगतमित्यर्थः । यथायजुरिति । देवेष्वेषां सुकृतां वचनं यथायजुर्भवत्येव ॥

त्वां विज्ञान्त्वाषंधीरुताष् इत्यांहाद्रिरेवेन्मोषंधीभिस्सम्यश्रं दधाति देवींराप एष वो गर्भ इत्यांह यथायुजुरेवेतत्पृशवो वे ॥ १२ ॥ सोमो
यद्गिनदूनां भूक्षयेत्पशुमान्त्स्याद्वर्रणस्त्वेनं गृह्णीयाद्यन्न भूक्षयेदपृशुस्स्यान्नेनं वर्रणो गृह्णीयादुष्टपृत्रयंमेव पं-

अन्तः । वर्रणः । समिति । त्वा । विशान्तु । ओषंधीः । उत । आपंः । इति । आहु । अद्विरित्यंत्—
भिः । एव । एनम् । ओषंधीभिरित्योषंधि—भिः ।
सम्यश्रंम् । द्वाति । देवीः । आपः । एषः । वः ।
गभैः । इति । आहु । यथायजुरिति यथा—यजुः ।
एव । एतत् । पृश्वंः । वे ॥ १२ ॥ सोमंः । यत् ।
भिन्दूनाम् । भक्षयेत् । पृशुमानिति पशु—मान् ।
स्यात् । वर्रणः । तु । एनम् । गृृ्क्षीयात् । यत् ।
स्यात् । वर्रणः । तु । एनम् । गृृक्षीयात् । यत् ।
सं । भक्षयेत् । अप्रुः । स्यात् । न । एनम् । वसंणः । गृृक्षीयात् । उपस्पृद्यमित्यंप—स्पृश्यंम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>पशवो वा इत्यादि ॥ तज्जन्यत्वात्ताच्छन्यम् । भिन्दूनां सोमनुद्भुदानां भक्षणे पशुमान् भवति । वरुणगृहीतत्वं तु

शुमान्भवित् नैनं वर्तणो गृहाति प्रतियुतो वर्तणस्य पाश्च इत्यांह वरुणपाशादेव निर्मुच्यतेऽप्रतिक्षमा यंन्ति वर्रणस्यान्तर्हित्या एघोस्ये-धिषीमहीत्यांह समिधेवामि नंमस्य-

एव । पृशुमानिति पशु—मान् । भृवति । न । एनम् । वर्रणः । गृह्णाति । प्रतियुत् इति प्रति—
युतः । वर्रणस्य । पार्शः । इति । आह् । व्रुणपाशादिति वरुण-पाशात् । एव । निरिति । मुन्यते ।
अप्रतिक्षमित्यप्रति—ईक्षम् । एति । यन्ति । वर्रणस्य । अन्तर्हित्या इत्यन्तः—हित्ये । एषिः । अस्म । एधिषीमिहि । इति । आह् । समिधिति सं—
इधा । एव । अग्निम् । नमस्यन्तेः । उपायन्तित्युं-

दोषः । अभक्षणे तु वरुणो नैनं गृह्णीयात् । अपशुत्वं तु दोषः । तस्मादुपस्पृश्यमेव न भक्षयेत् । 'ऋदुपधाच्च ' इति भावे क्यप् । पशुमांश्च भवति वरुणश्चेनं न गृह्णाति ॥

<sup>7</sup>प्रतियुतो वरुणस्य पाश इति ॥ उदकान्तं प्रत्यस्य यन्ति अप्रतीक्षं प्रत्यावृत्येक्षणमकत्वा आयन्ति आगच्छन्ति, तद्वरुणस्य तिरोधानाय भवति ॥

<sup>६</sup>एथोस्येधिषीमहीत्याहवनीये समिदाधानं समिधा सह प्रद्वीभूता

न्तं उपायंन्ति तेजोसि तेजो मियं धेहीत्यांह तेजं एवात्मन्धंने ॥१३॥ स्पयेन वेदिमुद्धंन्ति रथाक्षेण वि मिमीते यूपं मिनोति त्रिवृतंमेव व-जर्थ संभृत्य भ्रातृंव्याय प्र हंरति

प-आयंन्ति । तेजः । असि । तेजः । मिर्य । धे-हि । इति । आह । तेजः । एव । आत्मन्न । ध्ने ॥१३॥ रक्षार्थं सि प्रयाजानृतवो वै नेमस्य-न्तो द्वादंश च ॥३॥

'स्पयेनं । वेदिम् । उदिति । हृन्ति । रथाक्षेणे-ति रथ-अक्षेणं । वीति । मिमीते । यूपम् । मि-नोति । त्रिवृत्मिति त्रि-वृतंम् । एव । वर्जम् । संभृत्येति सं-भृत्यं । स्रातृंव्याय । प्रेति । हुर्ति ।

अग्निसमीपमार्गच्छिन्ति । गतमन्यत् ॥ इति षष्ठे षष्ठे तृतीयोनुवाकः.

¹स्पर्यनेत्यादि ॥ उक्तम् 'इन्द्रो वृत्राय वजं प्राहरत्स त्रेधा व्य-भवत्स्प्यस्तृतीयं रथस्तृतीयं यूपस्तृतीयम् '\* इति । इदानीं यूपे कादिशनीमवतारियतुं वज्जवृत्तान्तशेषतया एतमनुवाकं व्याचक्षते ।

<sup>\* #.</sup> ६-9-३<sup>11</sup>

स्तृत्ये यदंन्तर्वेदि मिनुयादेवलोक-मिन जंयेयद्वहिर्वेदि मेनुष्यलोकं वेद्यन्तस्यं सन्धौ मिनोत्युभयोल्वे-कयोर्भिजित्या उपरसंमितां मिनु-

स्तृत्यै । यत् । अन्तर्वेदीत्यंन्तः—वेदि । मिनुयात् । देवलोकमिति देव—लोकम् । अभीति । जयेत् । यत् । बहिवेदीति वहिः—वेदि । मनुष्यलोकमि-ति मनुष्य—लोकम् । वेद्यन्तस्येति वेदि—अन्तस्यं। सन्धाविति सं—धो । मिनोति । उभयोः । लोक-योः । अभिजित्या इत्यभि–जित्ये । उपरसिम-

तत्र वज्जतृतीयांशानां स्पयादीनां मध्ये स्पयेन वेदिमुद्धन्ति खनिति।
रथाक्षेण वेदिं विमिमीते विभज्य परिछिनित्ते । दशरथाक्षेकादशोपरज्जुचतुर्थांश\*मितत्वात् वेद्याः । यूपं मिनोति उच्छ्यिति ।
एकयूपाभित्रायेणोकवचनम् । त्रिवृतमिति । स्पयरथाक्षयूपलक्षणं वज्जं सम्भृत्य सम्यगुत्पाद्य भ्रातृव्याय प्रहरित प्रहिणोति स्तृत्ये मारणाय । यदन्तर्वेदि यूपेकादिशनीमिनुयात् उच्छ्येत् देवलोकमेवाभिजयेत् । यदि बह्विदि । मिनुयादित्येव । मनुष्यलोकमेवाभिजयेत् । तस्माद्देद्यन्तस्य सन्धौ वेदिश्च अन्तश्च तत्समीपभूमिश्च वेद्यन्तं, समाहारद्वन्दः, तस्य सन्धौ । यथा अर्धं वेद्यामर्धं बहिः तथा मिनोति, उभयोर्लोकयोरिभजयाय भवति ॥

<sup>2</sup>उपरसम्मितामिति ॥ मूलतोतष्टमुपरं, यथा सर्वेषां यूपाना-

<sup>\*</sup>चतुर्वेशांश.

यात्पतृ छोककां मस्य रञ्जनसंमितां मनुष्य छोककां मस्य च षाळं संमिता-मिन्द्रियकां मस्य सर्वान्त्स मान्प्रति-ष्ठाकां मस्य ये त्रयों मध्य मास्तान्त्स-मान्प् शुकां मस्येतान् वै ॥ १४॥

तामित्युपंर-सम्मिताम् । सिनुयात् । पितृकोक-कां सस्येति पितृकोक-का सस्य । रञ्जनसंग्मिता-मिति रञ्जन-सम्मिताम् । सनुष्यकोककां सस्येति मनुष्यकोक-का सस्य । ख्षालं समिता मिति ख-षालं -स्मिताम् । इन्द्रियकां सस्येतीन्द्रिय-का स-स्य । सर्वान् । समान् । प्रतिष्ठाकां सस्येति प्रति-ष्ठा-का सस्य । ये । त्रयंः । सध्यमाः । तान् । समान् । पृशुकां सस्येति पृशु-का सस्य । एतान् ।

मुपरवाणि सम्मितानि सदृशानि आरोहपरिणाहाभ्यां भवन्ति
सभूमिकानि वा\* तथा मिनुयात् । चपालसम्मितामिति । अग्निछतुल्यस्सर्वचपालम् । सर्वान् समानिति । सर्वा नेकादृशापि यूपान् समान् समानोपररशनाचपालान् प्रतिष्ठाकामस्य मिनुयात् ।
उपराद्यन्यतमन वा समान्त्सर्वान्मिनुयात् । पशुकामस्य तु ये
मध्यमास्त्रयो यूपाः तानेवापरवादीन् समान्मिनुयात् । अन्येषामिनयम इति । हेतुमाहं—एतान्वा इति । एतांस्त्रीनुच्छितान्

<sup>\*</sup>भवन्ति भूमिकामिह.

अनुं प्राव उपं तिष्ठन्ते पशुमानेव भंवति व्यतिषजेदितरान्यजयैवैनं प्राधिव्यतिषजिति यं कामयेत प्रमायुंकस्स्यादितिं गर्तिमतं तस्यं

वै ॥ १४ ॥ अन्विति । पृश्वंः । उपेति । तिष्ठन्ते ।
पृश्वमानिति पशु—मान् । एव । भ्वृति । व्यतिपञ्चिति व—अतिपजेत् । इतंरान् । प्रजयेति
प्र-जयां । एव । एनम् । पृश्वभिरिति पृशु—भिः ।
व्यतिपज्जतीति वि—अतिपजित । यम् । कामयेत ।
प्रमायुंक इति प्र—मायुंकः । स्यात् । इति । गर्तमित्मिति गर्त—मित्तम् । तस्यं । मिनुयात् । उत्त-

अनु पराव उपितष्ठन्ते यजमानम् । सङ्गतिकरण आत्मनेपदम् । हेतावनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । यद्वा—एताननु एम्यः पश्चात् इत्यनुरूपान् पराव उपितष्ठन्ते । व्यतिषजेदिति । मध्यमान् त्रीन्मुक्ता अन्यान्व्यतिषजेत् अन्योन्यं श्वेषयेत् प्रजया पशुमिश्च यजमानं व्यतिषजिति ॥

³यिमत्यादि ॥ प्रमायुको मरणशीलः गर्तं श्मशानं दक्षिणं निम्नं तद्वन्मीयन्ते यूपा अस्यामिति गर्तमित्। तादशीमेकादशिनीं मिनुयात् । इदानीं तत्स्वरूपमाह—उत्तरार्ध्यं उत्तरे भवम् । 'दिक्पूर्वपदाद्व्य' इति यत् । अग्निष्ठादुत्तरमर्धं, तत्र भवं वर्षि-

मिनुयादुत्तराध्ये वर्षिष्ठमथ हसीं-याश्समेषा व गर्नमियस्यैवं मिनो-ति ताजकप्र मीयते दक्षिणाध्ये व-र्षिष्ठं मिनुयाथ्सुव्गकांम्रस्याथ ह-सीयाश्समाक्रमणमेव तथ्सेतुं यर्ज-मानः कुरुते सुव्गस्यं छोकस्य स-

राध्येमित्युंतर—अध्येम् । वर्षिष्ठम् । अथं । हसीं-याः सम् । एषा । वे । ग्रतिमिदितिं गर्त—मित् । यस्यं । एवम् । मिनोतिं । ताजक् । प्रेतिं । मीय-ते । दिक्षणाध्येमितिं दक्षिण—अध्येम् । वर्षिष्ठम् । मिनुयात् । सुव्रगकां मस्येतिं सुव्रग—कामस्य । अथं । हसीं याः सम् । आक्रमण मित्यां —क्रमणम् । एव । तत् । सेतुंम् । यजमानः । कुरुते । सुव्रग-स्येतिं सुवः—गस्यं । लोकस्यं । समंष्ठ्या इति

ष्ठं वृद्धतरं अथ हसीयांसं ततो न्यूनप्रमाणं दक्षिणार्धं अङ्गुष्ठपर्वमात्रया इत्याहुः । तथा छिनत्ति अवटं वा तथा खनति एषा गर्तमित्। एवं यस्य मीयते स ताजक् तदानीमेव प्रमीयते म्रियते गोळ-विन्यासे उत्तरोत्तरगर्तत्वात् उत्तरोत्तरमाधाराभावात्॥

<sup>4</sup>दक्षिणार्ध्यमित्यादि ॥ गतम् ॥ आक्रमणमिति । आक्रम्यतेऽने नित्याक्रमणं सोपानमुच्यते, गोळे उत्तरोत्तरेषामुपरितनत्वात् । तेन

<sup>\*# 6-6-8.3</sup> 

मंघ्ये ॥ १५ ॥ यदेकंस्मिन् यूषे हे
रंशने पंरिव्ययंति तस्मादेको हे
जाये विन्दते यत्रकारं रशनां हयोर्यूपंयोः परिव्ययंति तस्मात्रेका हो
पतीं विन्दते यं कामयेत् स्वयंस्य
जायेतेत्युंपान्ते तस्य व्यतिषजेत्स्वयं-

सं-अष्ट्ये ॥ १५ ॥ वत् । एकंस्मिन् । यूपें । हे इतिं। र्श्ने इतिं। प्रिव्ययतीतिं परि-व्ययंति । त
हमात्। एकंः । हे इतिं। जाये इतिं। विन्दृते । यत् ।

न। एकांम् । र्श्नाम् । हयोः । यूपेयोः । प्रिव्ययतीतिं परि-व्ययंति । तस्मात् । न। एकां । हो ।

पत्ता इतिं। विन्दृते। यम् । कामयेत । स्त्री । अस्य ।

जायेत् । इति । उपान्त इत्यंप-अन्ते । तस्यं ।

व्यतिषजे दितिं वि-अतिषजेत्। स्त्री। एव। अस्य ।

गोळं गमयित्वा सोपानत्वं प्रदर्शयितव्यम् । सेतुप्रहणं बद्ध-सोपानत्वाय । सयनात्सेतुः । स्वर्गस्य समष्टचै सम्यगाप्त्ये भवति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>यदेकस्मिन्नित्यादि ॥ गतम् । उपान्त इति । अन्तस्य समीपे परस्परतो ग्रन्थि कृत्वा व्यतिषजेत् अन्तर्निगूहेत् । आन्तमिति । यावदन्तं प्रवेष्टयेत् ग्रथितव्यम् ॥

वास्यं जायते यं कामयेत् पुमां-नस्य जायतेत्यान्तं तस्य प्र वेष्टये-त्पुमांनेवास्यं ॥१६॥ जायतेऽसुं-रा वे देवान्दंक्षिणत उपांनयन्तान्दे-वा उपश्येनेवापांनुदन्त तद्ंपश्य-स्योपश्यत्वं यद्दंक्षिणत उपश्य

जायते । यस् । कामयेत । पुमानं । अस्य । जायेत् । इति । आन्तिमत्यां—अन्तम् । तस्यं । प्रेति ।
वेष्ट्रयेत् । पुमानं । एव । अस्य ॥ १६ ॥ जायते ।
असुराः । वे । देवान् । दृक्षिणतः । उपिति । अनयन् । तान् । देवाः । उपश्येनत्युंप—श्येनं । एव ।
अपेति । अनुदुन्त । तत् । उपश्यस्येत्युंप—श्यस्यं । उपश्यत्विमत्युंपशय—त्वम् । यत् । दृक्षिणतः । उपश्य इत्युंप—श्यः । उपश्य इत्युंप—श्ये।

<sup>6</sup>असुरा वा इत्यादि ॥ अग्निष्ठाद्दक्षिणत उपेत्य देवाननयन् असुरा अभिभूय आत्मवरामगमयन् । अथ तानसुरान् देवा उपरायेन यूपेन दक्षिणपूर्वावकारोन अपानुदन्त । तस्मात्तस्यो-परायत्वम् । उपेत्य रोतेऽत्र यत्रोपेत्य असुरान् वाधनते देवा इत्युपरायः । पचाद्यच् । तस्माद्येन कारणेन दक्षिणत उपराये उपराये विष्यात्वयापनुत्त्ये भवति । ' छोपस्त आत्मनेपदेषु ' इति तस्रोपः ॥ उंपृशये भ्रातृंग्यापनुत्ये सर्वे वा अन्ये यूपांः पशुमन्तोथोपश्चय एवापृशु-स्तस्य यजंमानः पृशुर्यन्न निर्देशे-दार्तिमार्केयजंमानोसी ते पृशुरिति निर्दिशेयं दिष्यायमेव ॥१ ७॥ देष्टि

श्रातृं व्यापनुत्या इति श्रातृं व्य — अपनुत्ये । 'सर्वे । वे । अन्ये । यूपाः । पृशुमन्त इति पशु — मन्तेः । अथं । उपग्रय इत्यंप — ग्रयः । एव । अपृशुः । तस्यं । यजंमानः । पृशुः । यत् । न । निर्दिशेदि । ति निः – दिशेत् । आर्तिम् । एति । ऋष्ठेत् । यजंमानः । असौ । ते । पृशुः । इति । निरिति । दिशेत् । यम् । दिष्यात् । यम् । एव ॥ १७॥

रसर्वे वा इत्यादि ॥ उपरायव्यतिरिक्ता एकादशापि यूपाः पशुमन्तः, उपरायस्त्वपशुः, न तत्र कश्चित्पशुनियुज्यते, एवं स्थिते अस्य यजमान एव पशुस्त्यात् यत् यदि न निर्दिशेत् पश्चन्तरं न कीर्तयत् यजमानः, ततश्च उपारुतपशुवदसौ भ्रियेत । तस्मात् असौ ते पशुरिति निर्दिशेद्यजमानः, यं द्विष्यात् तमसा- वित्यत्र स्थाने शब्दयेत् केशवस्ते पशुर्दिमोदरस्ते पशुरिति । एवं कुर्वन् तमेवास्य पशुं निर्दिशिति यमेव देष्टि । ततस्स एवास्य पशुभविति नात्मा । अथ यद्ययं यजमानो न

तमंस्मै षुशुं निर्दिशति यदि न हि-प्यादाखुस्ते पृशुरिति ब्रयात्र ग्राम्या-न्पृशून् हिनस्ति नार्ण्यान्प्रजापंतिः प्रजा अंसृजत् सोन्नादोन् व्याप्यत् स एतामेकाद्शिनीमपद्यन्या वै सोन्नाद्यमवांहन्य यदश् यूपा भवं-

हिष्टि । तम । अस्मै । पृशुम् । निरिति । दिशति । यदि । न । दिष्यात् । आखुः । ते । पृशुः । इति । ब्रूयात् । न । ग्राम्यात् । पृशून् । हिनस्ति । न । आर्ण्यात् । पृश्चापितिरिति पृजा-पृतिः । पृजा इति प्र-जाः । असृजत् । सः । अन्नायोनेत्यंन्न-अयेन । विति । आर्ध्यत् । सः । पृताम् । पृकाद्-रितिम् । अपृत्यत् । तयां । वे । सः । अन्नाया-पित्यंन-अयंम् । अवेति । अरुन्ध् । यत् । दर्श । मित्यंन-अयंम् । अवेति । अरुन्ध् । यत् । दर्श ।

कं चिद्विष्यात् तदा आखुस्ते पशुरिति ब्रूयात् । तथारुते त्राम्यारण्यपशुहिंसा नास्ति, अनुभयात्मकत्वात् आखोः । उक्ता त्राम्या आरण्याश्च पशवः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>प्रजापितिरित्यादि ॥ पशुसृष्टचनन्तरं कुटुम्बभूयस्तया अङ्गाॐ द्येन व्यृद्धोभवत् प्रजापितः । दशयूपात्मिकाया विराजः अस्याः

<sup>\*</sup>सं, ६-३-19.7

न्ति दशांक्षरा विराडत्नं विराडिदराजे-वात्राद्यमवं रुन्धे ॥ १८ ॥ य एका-दशस्तनं एवास्ये स दुह एवेनां तेन वज्रो वा एषा सं मीयते य-देकाद्शिनी सेश्वरा पुरस्तात्प्रत्यश्चं

यूपाः । भवंन्ति । दशां श्वरेति दशं — अक्षरा । विरा-डितिं वि — राट् । अत्रंम् । विराडितिं वि — राट् । विराजेतिं वि — राजां । एव । अत्राद्यमित्यंत्र — अ-द्यंम् । अवेतिं । रुन्धे ॥ १८ ॥ यः । एकाद्राः । स्तनंः । एव । अस्ये । सः । दुहे । एव । एनाम् । तेनं । वजंः । वे । एषा । समितिं । मीयते । यत्। एकाद्शिनीं । सा । ईश्वरा । पुरस्तांत् । प्रत्यश्रंम् ।

एकादशो यूपः स्तनः दोहनाय । तस्मात्तेनैवैनां विराजं िहे दुग्धे । पूर्ववत्तलोपः ॥

श्वजो वा इत्यादि ॥ वज एव साक्षात्संमीयते सहो-च्छ्रीयते । एकादिशनी नाम एकादशयूपापिरमाणमस्यास्समाहियते । 'शञ्छतोर्डिनिः' इति डिनिः । सा एकादिशनी ईश्वरा समर्था पुरस्तात् स्थित्वा प्रत्यश्चं प्रत्यक्पर्यन्तं यज्ञं सम्मर्दितोः संमर्दितुम् । 'ईश्वरे तोसुन्कसुनो ' इति तोसुन् । तस्मात्पात्नीवतस्य यूप-स्योच्छ्र्यणं यज्ञस्य प्रत्युत्तब्ध्ये भवति । पिपतिषोः पटादेः युज्ञश् संमंदितोयित्पांतीवृतं मिनो-ति यज्ञस्य प्रत्युत्तंब्ध्ये सयत्वायं ॥ प्रजापंतिः प्रजा असृजत् स रिरि-चानोमन्यत् स एतामेकाद्दिनीम-

युज्ञम् । सम्मंदितोरिति सं—मृदितोः । यत् । पा-तिव्तिमिति पाती—वृतम् । मिनोति । यज्ञस्यं । प्रतीति । उत्तंबध्या इत्युत्—स्तब्ध्ये । स्यत्वायेति सय—त्वायं ॥ १९॥

> वै समं<u>ष्ट्ये पुमानेवास्य यमे</u>व हंन्धे त्रि<u>५</u>शत्त्रं ॥ ४ ॥

'प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः। प्रजा इति प्र-जाः। असृजत । सः । रिरिचानः । अमन्यत् । सः ।

पतनप्रतिबन्धाय दार्वादिनाः प्रतिमुखधारणं प्रत्युत्तम्भनं, तत्पात्नी-ट्रोन अग्रे शालामुखीयं स्थापितेन क्रियते इत्यर्थः । 'उद-ात्स्थम्भोः' इति पूर्वसवर्णत्वम् । सयत्वाय च यज्ञस्य तद्र-वति । सिनोति वध्नात्यात्मानं न शिथिलीभवतीति सयः, पचा-द्यच्, दढत्वायत्यर्थः॥

इति पष्ठे पष्ठे चतुर्थीनुवाकः.

¹प्रजापतिरित्यादि ॥ प्रजासृष्टचनन्तरं रिरिचानः आयुरादिक ना रिक्तवानहिमत्यमन्यत प्रजापतिः । स एतामित्यादि । गतम्† ।

**\*यष्ट्यादिनेति** पाठान्तरम्.

**†**棋、 ६-६-४.8

पद्यन्तया वे स आयुंरिन्द्रियं वीयै-मात्मनंधन प्रजा इंव खलु वा एष सृंजते यो यजंते स एतर्हि रिरि-चान इंव पद्षेकांद्शिनी भवत्यायुं-रेव तयेन्द्रियं वीये यजंमान आत्म-न्धंने प्रवाधेयेनं वापयति मिथुन्थ

एताम् । एकादृशिनीम् । अपरयत् । तयां । वै । सः । आयुंः । इन्द्रियम् । वीर्यम् । आत्मन् । अधन् । प्रजा इति प्र-जाः । इन् । खलुं । वै ।
एवः । सृजते । यः । यजते । सः । एतर्हिं।
िरिचानः । इन् । यत् । एषा । एकादृशिनीं । भवंति । आयुंः । एन । तयां । इन्द्रियम् । वीर्यम् ।
यजमानः । आत्मन् । धने । प्रतिं। एन । आग्नेये-

आयुरादित्रयमात्मिन स्थापयामास । प्रजा इवेत्यादि । सृष्टचा-त्मना प्रजास्मृजति यो यजमानः तस्मात्सोस्मिन्काले रिरिचान इव भवतीत्याह—यदेषेत्यादि । 'इदमोर्हिल् ,' 'एतेतौ रथोः'।।

²आग्नेयेन प्रवापयति बीजमिशिष्ठे उपाकृतेन । सारस्वत्या मेष्या अग्निष्ठादुत्तरत उपाकृतया मिथुनं करोति स्त्रीपुंसयोग- सारस्वत्या कंरोति रेतः ॥ २०॥
सोम्येनं द्याति प्र जंनयति प्रौष्णेनं वार्हस्पत्यो भंवति ब्रह्म वे देवानां वृहस्पतिर्ब्रह्मण्यास्मै प्रजाः प्र
जंनयति वैश्वदेवो भंवति वैश्वदेव्यो
वे प्रजाः प्रजा एवास्मै प्र जंनयतीन्द्रियमेवेन्द्रेणावं रुन्धे विशं मारुते-

नं । वाप्यति । सिथुनम् । सार्स्वत्या । करोति ।
रेतः ॥ २० ॥ सौम्येनं । द्धाति । प्रेतिं । जनयति । पौष्णेनं । वार्हस्पत्यः । भवति । ब्रह्मं । वै ।
देवानांम् । बृहस्पतिः । ब्रह्मंणा । एव । अस्मै । प्रजा
इति प्र–जाः । प्रेतिं । जनयित । वैश्वदेव इति
वैश्व–देवः । भवति । वैश्वदेव्यं इति वैश्व–देव्यः ।
वै । प्रजा इति प्र–जाः । प्रजा इति प्र–जाः ।
एव । अस्मै । प्रेतिं । जनयित । इन्द्रियम् । एव ।
ऐन्द्रेणं । अवेति । रुन्धे । विश्वाम् । मारुतेनं । ओजः ।

मुत्पादयित । सौम्येन अग्निष्ठाहिक्षणत उपाक्तेन रेतो द्धाति स्त्रियाम् । एवं व्यत्यासात् दक्षिणापवर्गान् पशूनुपाकरोति वारुणमन्ततो दक्षिणत उदश्चम् । पौष्णेन प्रजाः प्रजनयित । वार्ह्सपत्येन साक्षाद्ब्रह्मण एव प्रजा उत्पादिता भवन्ति । वैश्व- नौजो बलंमेन्द्राग्नेनं प्रस्तवायं सावि-त्रो निर्वरुणत्वायं वारुणो मंध्यत ऐन्द्रमा लंभते मध्यत एवेन्द्रियं य-जंमाने द्धाति ॥ २१ ॥ पुरस्तिद्दै-न्द्रस्यं वैश्वदेवमा लंभते वैश्वदेवं वा

वर्लम् । ऐन्द्रामेनत्यैन्द्र-अमेनं । प्रस्वायिति प्र-स्-वार्यं । सावित्रः । निर्वरुणत्वायिति निर्वरुण-त्वायं । वृारुणः । अमध्यतः । ऐन्द्रम् । एति । लभते । म-ध्यतः । एव । इन्द्रियम् । यर्जमाने । द्धाति ॥२१॥ पुरस्तात् । ऐन्द्रस्यं । वैश्वदेवमिति वैश्व-देवम् । एति । लभते । वैश्वदेवमिति वैश्व-देवम् । वै ।

देवीनां प्रजानां प्रजाननाय वैश्वदेवो भवति । ऐन्द्रेणेन्द्रियाव-रोधः । मारुतेन विशं जनपद्मवरुन्धे । ऐन्द्राग्नेन ओजो बलमवरुन्धे । सावित्रः प्रसवाय ऐश्वर्याय अनुज्ञानाय वा । वारुणो निर्वरुणत्वाय वरुणपाशविमोचनाय ॥

³मध्यत इत्यादि ॥ प्राप्तस्य सप्तमस्य ऐन्द्रस्य षष्ठत्वस्य षष्ठस्य च वैश्वदेवस्य ततः पृर्वस्य पञ्चमत्वस्य च विधानं फलविद्योषप्रदर्शनार्थं पक्षान्तरमिति केचित् । प्राप्तषष्ठस-प्तमत्वोभ्नादानुवाद् इत्यन्ये । मध्यत एवेति । मध्यमे वयसि अतिरायेनेन्द्रियं यजमाने द्धाति । वैश्वदेवमन्नं विश्वेषां प्रा-

<sup>\*</sup>पातषष्ठसप्तमत्वानुवाद इत्यपि पाठः.

xi-14

अञ्चमन्नेमेव पुरस्तां हुने तस्मात्पुर-स्तादनं मद्यत ऐन्द्रमालभ्यं मारुत-मा लभते विद्वे मुस्तो विद्यमिवा-स्मा अनुं बन्नाति यदिं कामयेत् योवंगत्स्सोपं रुध्यतां योपंरुद्धस्सो-वं गच्छत्वित्यैन्द्रस्यं लोके वांरु-

अन्नम् । अन्नम् । एव । पुरस्तात् । धने । तस्मात् । पुरस्तात् । अन्नम् । अद्यते । ऐन्द्रम् । आलभ्येत्यां—लभ्यं । मारुतम् । एति । लभते । विट् । वै । म-स्तः । विशंम् । एव । अस्मे । अन्विति । वृध्नाति । विद् । वै । मः । अवेति । कामयेत । यः । अवंगत् इत्यवं—गतः । सः । अपेति । रुध्यताम् । यः । अपंरुद्ध इत्यपं—रुद्धः । सः । अवेति । गुच्छतु । इति । ऐन्द्रस्यं । लोके ।

णानां स्थितिहेतुत्वात् । पुरस्तादिति । इन्द्रियोत्पत्तः प्रागेव तु भावात्? । पुरस्तात् पूर्वस्मिन्नपि वयसि अन्नमद्येते जन्मारम्यान्नं मुज्यते । ऐन्द्रिमित्यादि । विशं प्रजां यजमानायानुबन्नाति विधयां करोति ॥

'यदि कामयेतत्यादि ॥ अवगतः स्वस्मिन्नेश्वर्येऽवस्थितः, सोप-रुद्धचतां ऐश्वर्यान्निरस्तो भवतु, अपरुद्धो वा ऐश्वर्यं भजतामिति । णमा लंभेत वारुणस्यं लोक ऐ-न्द्रम् ॥ २२ ॥ य एवावंगत्स्सो-पं रुध्यते योपंरुद्धस्सोवं गच्छ-ति यदि कामयेत प्रजा मुंहोयुरि-ति प्रज्ञून्व्यतिषजेत्प्रजा एव मोह-यति यदीभवाहतोपां वांरुणमा-

वारुणम् । एति । लुभेत् । वारुणस्य । लोके । ऐन्द्रम् ॥ २२ ॥ यः । एव । अवंगत् इत्यवं—गृतः। सः । अपेति । रूध्यते। यः। अपंरुद्ध इत्यपं—रुद्धः।सः। अवेति । गृच्छति । विदे । कामयेत । पृजा इति प्र—जाः । मुद्धेयुः । इति । पृज्ञत् । व्यतिषजेदि-ति वि—अतिषजेत् । पृजा इति प्र—जाः । एव । मोह्यति । वित् । अभिवाहत इत्यंभि—वाहतः ।

ऐन्द्रस्येत्यादि । ऐन्द्रवारुणयोयी लोको स्थाने सप्तममन्त्यं च, तयो-विनिमयं कुर्यात् । य एवेत्यादि । गतम् ॥

<sup>5</sup>मुह्येयुरिति ॥ आकुलीभवेयुः प्रजा इति यदि कामयेत तदा सर्वान्पशून्व्यतिषजेत् विपर्यस्तस्थानान्कुर्यात् । प्रजा मोहयत्येव ॥

<sup>6</sup>यद्भिव।हत इत्यादि॥ यद्यपामभिवाहतः अभिवहनस्थानेन वारुण-मालभेत उत्तरस्मिन्यूपे प्रजा वरुणो गृह्णीयात् उद्कसंबन्धात् । 'अति- लभेत प्रजा वर्रणो गृहीयादक्षिण्-त उदंश्चमा लंभतेऽपवाह्तोपां प्र-जानामवंरुणयाहाय ॥ २३ ॥

अपाम् । वारुणम् । आलभेतेत्यां—लभेत । प्रजा इति प्र—जाः । वरुणः । गृह्वीयात् । दक्षिणतः । उदेश्रम् । एति । लुभते । अपवाहत इत्यंप—वाह-तः । अपाम् । प्रजानामिति प्र—जानाम् । अवेरु-णम्राहायेत्यवंरुण—म्राहाय् ॥ २३॥

## रेतो यर्जमाने द्याति छोक ऐन्द्रश् सप्तित्रिर्श्वाच ॥ ५॥

ग्रहाव्यथन' इत्यादिना हेतुतृतीयायास्तिसः, 'स्वरितो वाऽनु-दात्ते पदादौ' इति संहितायामेकादेश ओकारस्स्वर्यते । दक्षिणत् इत्यादि । तरमाद्दक्षिणतिस्स्थत उद्ब्युखो भूत्वा अपामपवाहतः अपा-मपवाहनस्थाने उच्चे दक्षिणिस्मिन्यूपे वारुणमाल्लभेत । उद्किवर-हात् प्रजानां वरुणग्रहणाभावाय तद्भवति । पूर्ववत्तसिः ॥

इति षष्ठे षष्ठे पश्चमोनुवाकः.

इन्द्रः पित्तंया मनुमयाजयनां पर्य-यिकतामुद्देशृज्जनया मनुराध्रोधित्य-यीयकतं पातीवृतमुंथ्सृजित् यामे-व मनुर् ऋद्विमाध्रोत्तामेव यजमा-

'इन्द्रं: । पितया । मनुम् । अयाज्यत् । ताम् । पर्यीप्रकृतामिति पर्यीप्र-कृताम् । उदिति । असृ-जृत् । तयां । मनुः । आर्थ्वात् । यत् । पर्यीप्रकृत्-मिति पर्यीप्र-कृतम् । पार्व्वाव्तमिति पर्वीप्र-कृतम् । पार्व्वाव्तमिति पार्वा – वृतम् । उत्सृजतीत्युंत् – सृजति । याम् । एव । मनुः । उत्सृजतीत्युंत् – सृजति । याम् । एव । मनुः ।

¹इन्द्रः पिलया मनुमित्यादि ॥ अत्र शाखान्तरे पट्यते—'पाली-वते यूपे त्वाष्ट्रं साण्डं छागमुपाकरोति' इति । तदत्र पलीसं-याजोत्तरकालभाविपतीसम्बन्धनिमित्तकः पत्नीशब्दः पालीवते यूपे वर्तते यथा अग्रेण शालामुखीयं पालीवतं मिनोतीति तत्संबन्धा-त्तास्मिन्योजनीयः पशुरिप पत्नीत्युच्यते, मतुपो वाडभेदोपचाराद्वाऽ-यमर्थः । पालीवतयूपोपाकरणीयेन त्वाष्ट्रेण पशुना इन्द्रो मनु-मयाजयत् । अथ तां पत्नीं पालीवतसंबन्धिनं त्वाष्ट्रं पशुं पर्य-प्रिकरणानन्तरमुदम्जत् असमाप्तमेव कर्म तदन्तमृत्सृष्टवान् । मनुश्च तेन प्रयोगेण ऋदि गतः । यदित्यादि । पालीवतमिति संप्रति मतुपा निर्दिशति यूपम् । 'छन्दसीरः' इति मतुपो वत्वम् । तत्संबन्धी पशुः पालीवतः । ऋदिमार्झोदिति । सामान्यविशेषभा-वेन नेयम् ॥

का. ६. प्र. ६.

न ऋधोति यज्ञस्य वा अप्रतिष्ठिता-यज्ञः परां भवति यज्ञं पंराभवंन्तं यजंमानोनु परां भवति यदाज्येन पात्नीवतर सर्धस्थापर्यति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्ये यज्ञं प्रतितिष्ठंन्तं यजंमा-

ऋदिम् । आधीत् । ताम् । एव । यर्जमानः । ऋधोति । 'यज्ञस्यं । वै । अप्रतिष्ठितादित्यप्रति— स्थितात् । यज्ञः । परेति । भवति । यज्ञम् । प्रा-भवंन्तुमितिं परा–भवंन्तम् । यजंमानः । अनुं । परेति । भवति । यत् । आज्येन । पात्नीवतिनि पाती-वृतम् । सर्स्थापयतीति सं-स्थापयति । यज्ञस्यं । प्रतिष्ठित्या इति प्रति–स्थित्ये । यज्ञम् । प्रतितिष्ठंन्तमितिं प्रति–तिष्ठंन्तम् । यजंमानः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>यज्ञस्य वा इत्यादि ॥ अप्रतिष्ठितात् । अप्रतिष्ठितं भावे निष्ठा, असमाप्तिः । अप्रातिष्ठिताद्यज्ञस्य यज्ञावयवस्यासमाप्तत्वेन हेतुना यज्ञोवयवी पराभवति विनश्यति । यद्वा---यज्ञस्य वा अप्रतिष्ठितावयवात् यज्ञः पराभवित । यज्ञं च पराभवन्तं विनश्यन्तं अनु हेतुं कत्वा यजमानः पराभवति । हेतावनोः कर्म प्रवचनी-यत्वम् । समाधत्ते — यदाज्येनेत्यादि । पशुमुत्मृज्य आज्येन शेषं कर्म णस्संस्थापयेत् । यावन्ति पशोरवदानानि स्युः तावत्कृत्व आज्य-स्यावदोदिति केचित् । कर्मोत्सर्गादाज्येन कर्मान्तरं कुर्यादित्यन्ये ॥

नोनु प्रति तिष्ठतीष्टं वृपयां ॥२४॥ भवत्यनिष्टं वृशयाऽथं पातीवृतेन प्र चंरति तीर्थ एव प्र चंर्त्यथों एत-ह्यांवास्य यामंस्त्वाष्ट्रो भंवति त्वष्टा व रेतंसस्मिक्तस्यं हृपाणि वि कंरो-ति तमेव वृषाणं पत्नीष्वपि सृजित

अनुं । प्रतीति । तिष्ठिति । इष्टम् । व्पयां ॥२४॥
भवंति । अनिष्टम् । व्हायां । अथं । पार्त्वाव्तेनेतिं
पात्ती—वृतेनं । प्रेति । चुर्ति । तीर्थे । एव । प्रेति ।
चुर्ति । अथो इति । पृतर्हि । एव । अस्य । यामः ।
त्वाष्ट्रः । भवृति । त्वष्टां । वै । रेतंसः । सिकस्यं ।
हृपाणि । वीति । कुरोति । तम् । एव । वृषाणम् ।
पत्नीषु । अपीति । सृज्ति । सः । अस्मै । हृपा-

³इष्टं वपयेत्यादि ॥ यदाऽनूबन्ध्या वपा हुता भवति वशया चानूबन्ध्या हविषा अनिष्टं भवति अथ तिस्मिन् काले पात्नीवतेन प्रचरित करोति । एवं कुर्वन् तीर्थे स्थान एव प्रचरित । अथो अपिच एतर्हि एतस्मिन्नेव काले अस्य कर्मणस्संबिन्धनां पुरोडाश-हिवषां यामः उपरमः अतोऽप्यन्यस्मिन्काले युक्तोस्य प्रचारः। वाष्ट्र इत्यादि । गतम्∗ । वृषाणं वर्षितारं पत्नीष्विपसृजित अनु-

<sup>\*# 9-4-8,3</sup> 

स्रोस्मे ह्याणि वि कंरोति ॥२५॥

ग्रन्ति वा एतथ्सोमं यदंभिषुण्वन्ति

यथ्सीस्यो भवंति यथां मृतायांनुस्तरंणीं ग्रन्तिं ताहगेव तयदुंत्तरार्धे

वा मध्ये वा जुहुयाद्देवतां स्यस्समदं

णि । वीति । क्रोति ॥ २५॥

व्षया षड्डिश्रेशच ॥ ६॥

'व्यन्ति । वै । एतत् । सोमंम् । यत् । अभिषुण्वन्तीत्यंभि-सुन्वन्ति । यत् । सौम्यः । भवंति ।
यथां । सृतायं । अनुस्तरंणीिमत्यंनु-स्तरंणीम् ।
व्यन्ति । तादृक् । एव । तत् । यत् । उत्तरार्धं इत्यंतर-अर्धे । वा । मध्ये । वा । जुहुयात् । देवतां-

प्रवेशयति । स चारंमै यजमानाय रूपाणि विकरोति विविधा-न्युत्पादयति । ऋद्धिमान् भवति ॥

इति पष्टे पष्टे पष्टः.

्वैद्यन्ति वा इत्यादि ॥ सोमस्य वधस्थानीयोभिषवः, तत्र सोम्यश्रकः । मृतायानुस्तरणी वधस्थानीया, यथा मृताय पितृ-मेथे अनुस्तरणीं गां ध्रुन्ति तत्तुरूयं तत्, अनु (मरणानन्तरं दध्याद्दक्षिणार्धे जुहोत्येषा वै पितृणां दिक्स्वायां मेव दिक्षि पितृ विह्य दिवस्यत उहातृभ्यों हरन्ति सामदेवत्यों वै सौम्यो यदेव साम्रं इछम्बहुर्वन्ति त-स्यैव स शान्तिरवं ॥ २६ ॥ ईक्ष-

भ्यः । समद्मिति स—मदेम् । दृध्यात् । दृक्षिणा-र्घ इति दक्षिण—अर्घ । जुहोति । एषा । वै । पि-तृणाम् । दिक् । स्वायाम् । एव । दिशि । पितृन् । निरवंदयत् इति निः—अवंदयते । उद्घातृभ्य इ-त्युंद्वातृ—भ्यः । हरन्ति । सामदेवत्यं इति साम— देवत्यः । वै । सौम्यः । यत् । एव । साम्नः । छ-म्बद्वेन्तीति छम्बद्—कुर्वन्ति । तस्यं । एव । सः ।

स्तीर्यते अनयेति अनुस्तरणी, कर्मणि ल्युट् । यदुत्तरार्धे इत्यादि । सौम्यस्यायं देशः समत्कृत्वहो(१) निष्कृष्य एथक् स्वस्यां दिशि यजते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>उद्रातृभ्य इत्यादि ॥ हरणं दानम् । साम देवता अस्य सौ-म्यस्य चरोः । तस्मात्साम्रो यच्छम्बद्भुर्वन्ति अन्तरयन्ति नारा-यन्ति तस्य दोषस्य स सौम्यश्रकः शान्तिश्शमनहेतुः । अवेक्षन्ते

न्ते प्वित्रं वे सौम्य आत्मानं मेव पंवयन्ते य आत्मानं न पंरिपद्ये-दितासंस्स्यादिभद्दिं कृत्वाऽवेक्षेत् तस्मिन्न द्यात्मानं परिपद्यत्यथीं आत्मानं मेव पंवयते यो गतमंना-स्स्यात्सोवेक्षेत् यन्मे मनः परांगतं

शान्तिः। अवेति ॥ २६ ॥ ईक्षन्ते। पवित्रंम् । वे।
सोम्यः। आत्मानंम् । एव । प्वयन्ते । यः।
आत्मानंम् । न । पृरिपद्योदिति परि-पद्येत्।
इतासुरितीत-असुः। स्यात्। अभिद्दिमित्यंभिदृदिम्। कृत्वा। अवेति । ईक्षेत्। तस्मिनं । हि। आतमानंम् । पृरिपद्यतीति परि-पश्यंति । अथो
इति । आत्मानंम् । एव । पृव्यते । यः। गृतमंना इति गृत-मनाः। स्यात्। सः। अवेति । ई-

इति । सामर्थ्याच्चरावाज्यमानीयेति गम्यते । य आत्मानं न परिपश्योदिति वक्ष्यमाणत्वात् । तद्वेक्षणेनात्मानं पवयन्ते शोधयन्ति । वृद्धचभावश्छान्दसः । अथ यद्यात्मानं न परिपश्येत् न सर्वत ईक्षेत इतासुस्स्यात् आज्यस्याल्पतया तत्रात्माद्शेने इतासुत्वं स्यात्, तस्माद्भिद्दिं कृत्वाऽवेक्षेत नाल्प आज्ये अभित्वो \* ददाति ॥

<sup>\*</sup>अभिनो इत्यपि पाठः

यद्यां मे अपरागतम् । राज्ञा सोमेंन तद्वयम्हमासुं धारयाम्सीति मन एवात्मन्दांधार ॥ २७ ॥ न ग्तमंना भवत्यप् वै तृतीयसवने
यज्ञः क्रांमतीजानादनीजानम्भ्यां-

क्षेत्। यत्। मे । मनंः । परांगत्मिति परां-गतम् । यत्। वा। मे । अपरागत्मित्यपंरा-गत्म ।
राज्ञां । सोमेन । तत् । व्यम् । अस्मासुं । धार्यामिति । इति । मनंः । एव । अत्मन् । दाधार्।
॥ २०॥ न । गतमंना इति गत-मनाः । भवति ।
वेअपेति । वे । तृतीयसवन इति तृतीय-सवने ।
यज्ञः । क्रामृति । ईजानात् । अनीजानम् । अ-

³यन्मे मन इत्यादिरवेक्षणमन्त्रोनुष्टुप् ॥ यन्मे मनः परागतं मत्तो नि॰क्रान्तं, यद्वा—यच्च मे मनः अपरागतं परागमनोन्मुखं राज्ञा राजनशीलेन सोमेन ओषधीनामीशेन तन्मनः अस्मास्वेव धारयामिस धारयामः । 'इदन्तो मितः' । एवं कुर्वन् आत्मिन मनो धारयित, ततः प्रभृति न गतमना भवति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>अप वा इत्यादि ॥ इष्टवानीजानः । 'लिटः कानज्वा'। ईजानाद्यज्ञोऽपक्रामित अनीजानं लक्षीकृत्य । तत्राम्रावैष्णव्यर्चा वृतस्य यजित । उभयतस्सोम्यं परियजित । अन्यतरतो वा ।

यावैष्ण्व्यर्चा घृतस्यं यजत्य्यि-स्तर्वा देवता विष्णुंर्यज्ञो देवतांश्चेव यृज्ञं चं दाधारोपार्श्यु यंजति मि-थुन्त्वायं ब्रह्मवादिनो वदन्ति मि-त्रो यज्ञस्य स्विष्टं युवते वर्रणो दु-

भीति । आयावैष्णव्यत्याया—वैष्णव्या । ऋचा । घृतस्यं । यज्ञति । अग्निः । सवीः । देवताः । वि-ष्णुः । यज्ञः । देवताः । च । एव । यज्ञम् । च । द्वाधार् । उपार्श्वत्यंप—अर्शु । यज्ञति । मिथु-व्यायेति मिथुन—त्वायं । ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म—वादिनः । वद्नित । मिन्नः । यज्ञस्यं । स्विष्टमिति

केचित्तु—वृतस्याभियजतीति गच्छिति तत्राभिगत इत्यत्रार्थेऽभिशब्दः । तन्मते ईजानाद्यज्ञोपगम्य अनीजानं क्रामित प्रामोतीति क्षिष्टान्वयः । अग्रिस्सर्वा इत्यादि । गतम् ॥ देवतानां सर्वयज्ञस्य च सह धा-रणात् अनीजानं न गच्छिति यज्ञः । मिथुनत्वायेति । उपांशु-तया यागः सौम्येन चरुणा सह मिथुनं भवतीति ॥

<sup>5</sup>ब्रह्मवादिन इत्यादि ॥ यज्ञस्य यित्स्वष्टं शोभनिमष्टं तद्युवते मिश्रयति दुरिष्टेन मित्रः दुरिष्टसंभवे तेन संस्प्रष्टमेव स्विष्टं स्थापयति अनाराधितो मित्रः । वरुणश्च दुरिष्टं स्विष्टसंस्पृष्टमेव स्थापयति तस्य बाधकत्वेन । क तार्हि तदानीं तथा सति कस्मिन् फल्टे

<sup>\*</sup> H. 3-3-94

रिष्टं क्षं तर्हिं युज्ञः क्षं यजमानो भवतीति यन्मैत्रावरुणीं वृशामालभते मित्रेणैव ॥ २८ ॥ युज्ञस्य स्विष्ट शमयति वर्हणेन दुरिष्टं नार्तिमार्लति यजमानो यथा वै लाङ्गेलेनोर्वरां प्रभिन्दन्तयेवमृक्सा-

सु—इष्ट्रम्। युवृते। वर्हणः। दुरिष्ट्रमिति दुः—इष्ट्रम्। कं। तर्हि। युज्ञः। कं। यजंमानः। भवति। इति। ध्वतः। भैत्रावरुणीमिति मैत्रा—वरुणीम्। वृशाम्। आलभंत इत्यां—लभंते। मित्रेणं। एव॥ ॥ २८॥ युज्ञस्यं। स्विष्ट्रमिति सु—इष्ट्रम्। ग्राम-यितः। वर्हणेन । दुरिष्ट्रमिति दुः—इष्ट्रम्। न। आर्तिम्। एति । ऋच्छति । यजंमानः। यथां। वै। लाङ्गंलेन। उर्वरांम्। प्राभिन्दन्तीति प्र—भिन्द-नितं। एवस्। ऋक्सामे इत्यृंक्—सामे। युज्ञम्।

दातृत्वेन यज्ञो वर्तते, अनिर्वृत्तप्रायत्वात्, यजमानश्च तदानीं क भवति यज्ञेन रहितः कस्मिन् फले भोक्तृत्वेन वर्तते इति ब्र-ह्मवादिनः प्रश्नं वदन्ति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>यदित्यादि ॥ मैत्रावरुण्या वशाया विधिः । शमयतीति । दुरिष्टांससर्गः स्विष्टस्य शान्तिः , स्विष्टाविरोधित्वं दुरिष्टस्य शान्तिः ।

मे युइं प्र भिन्तो यन्मैत्रावरुणीं व्-शामालभेते युइायेव प्रभिन्नाय मृत्यम्नववास्यिति शान्त्यै यातयां-मानि वा एतस्य छन्दा ५ सि य ई-जानदछन्दंसामेष रसो यहशा य-

प्रति । भिन्तः । यत् । भैत्रावृह्णामिति भैत्रा-व्हणीम् । वृशाम् । आलभेत् इत्यां-लभेते । यृज्ञायं । एव । प्रभिन्नायेति प्र-भिन्नाय । मृत्यंम् ।
अन्ववांस्यतीत्यंनु-अवांस्यति । शान्त्यं । यातयांमानीति यात-यामानि । वे । एतस्यं । छन्दार्थं सि।
यः । ईजानः । छन्दंसाम् । एषः । रसंः । यत् ।

ततश्चोभयसमीकरणात् यज्ञं चाविकलं निर्वर्त्य यजमानो नार्ति गच्छिति फलहानि न भजते । किंचेत्याह—यथेत्यादि । यथा उर्वरां सर्वसस्योत्पन्याधारभूतां भूमि लाङ्गेलेन प्रभिन्दन्ति प्रकर्षण कृषित, एवं ऋक्सामे यज्ञं प्रभिन्तः प्रकृष्टक्षेत्रफलप्रदानशक्तं कृरुतः । तत्र मेत्रावरुणी वशा यज्ञक्षेत्रस्य मत्यस्थानीया, शक्तानयनार्थं द्रव्यं मत्यम् । मत्यमन्ववास्यति कर्षणानन्तरं प्रक्षि-पति । तच्छान्त्ये कर्षणहिंसाशमनाय भवति । किंचेत्याह—यात्यामानीत्यादि । यातयामानि गतरसानि ईजानस्य छन्दांसि, बहु-शा उपयुक्तत्वात् । वशानामेषा छन्दसां रसः, ततस्तया छन्दांसि

न्मैत्रावरुणीं वृशामालभंते छन्दार्-स्येव पुन्रा प्रीणात्ययात्यामत्वा-याथो छन्दंस्स्वेव रसं द्याति ॥२९ देवा वा इंन्द्रियं वीर्यां व्यंभज-न्त ततो यद्द्यशिष्यत् तदंतिग्राह्यां

वृशा । यत् । भैत्रावृहणीमितिं भैत्रा—वृहणीम् । वृशाम्।आलभंत् इत्यां—लभंते । छन्दार्श्वति।एव । पुनंः । एतिं । प्रीणाति । अयातयामत्वायेत्ययात-याम—त्वाय । अथो इतिं । छन्द्स्विति छन्दंः— सु । एव । रसंम् । दुधाति ॥ २९॥

अवं दाघार मित्रेणैव प्रीणाति षद्धे ॥ ७ ॥

ेदुवाः । वै । इन्द्रियस् । वीर्यम् । वीर्ति । अ-भुजन्तु । ततः । यत् । अत्यिशिष्युतेत्यति-अशि-

पुनराष्ट्रीणाति आभिमुख्येन तर्पयति । तत् छन्दसामयातयामत्वाय भवति । अथो अपि च छन्दस्सु गतरसेषु पुनः रसं द्धाति स्थापयति, छन्दसां रसत्वाद्वशायाः ॥

इति षष्ठे षष्ठे सप्तमोनुवाकः.

<sup>1</sup>देवा वा इन्द्रियमित्यादि ॥ इन्द्रियं च वीर्थं चात्मीयं व्यभ-जन्त देवाः । ततो विभक्तात् यदत्यशिष्यत अतिशिष्टमभूत् अभवन्तदंतियाद्यांणामितयाद्यत्वं य-दंतियाद्यां गृद्यन्तं इन्द्रियमेव तद्दीर्थं यजमान आत्मन्धंने तेजं आयेयेने-न्द्रियमैन्द्रेणं ब्रह्मवर्न्यस्थ सौर्येणोप्-स्तम्भंनं वा एतय्ज्ञस्य यदंतिया-

ष्यत । तत् । अतियाद्यां इत्यंति-याद्याः । अभ-वन् । तत् । अतियाद्यांणामित्यंति-याद्यांणाम् । अतियाद्यत्वमित्यंतियाद्य-त्वम् । यत् । अतिया-द्यां इत्यंति-याद्याः । गृद्यन्ते । इन्द्रियम् । एव । तत् । वीर्यम् । यजमानः । आत्मन् । धृते । तेजः । आग्नेयनं । इन्द्रियम् । ऐन्द्रेणं । ब्रह्मवर्चसमितिं ब्रह्म-वर्चसम् । सौर्यणं । उपस्तम्भन्मित्युंप-स्त-

विभक्तुमराक्यं तद्तिश्राह्या श्रहा अभवन् । तस्मात्तेषामितश्राह्यत्वम् । अतिशिष्टेन श्रहणाद्तिश्राह्याः । तस्मादितश्राह्याणां श्रहणेन इन्द्रियं वीर्यं च यजमान आत्मिन धत्ते । तत्क्रममाह—तेज इत्यादि । गतम्॥

ैउपस्तम्भनमित्यादि ॥ उत्तम्भनकाष्ठमुपस्तम्भनम् । तत्स्था-नीया अतिय्राह्माः । चक्रे चक्रस्थानीयानि एष्ठानि सामानि य-इत्तस्य रथस्य । तस्माद्यदि एष्ठचे पडहे अतिय्राह्मान्न गृह्णीयात् तानि एष्ठानिं प्राञ्चं संशृणीयुः प्राग्मागवर्तिनं यज्ञं कुर्युः, \* उत्त-

<sup>\*</sup>हिंस्युः इत्यपि पाठः.

ह्यांश्वके पृष्ठानि यत्पृष्ठचे न गृंहीया-त्प्राश्चं युज्ञं पृष्ठानि सश्कृंणीयुर्यदु-कथ्यं ॥ ३० ॥ गृह्णीयात्प्रत्यश्चं युज्ञ-मंतियाद्यांस्सश्चांणीयुर्विश्वजिति सर्वेपृष्ठे प्रहीत्व्यां युज्ञस्यं सर्वीर्य-त्वायं प्रजापंतिर्देवेभ्यों युज्ञान्व्या-

म्भनम् । वे । एतत् । यज्ञस्यं । यत् । अतियाद्यां इत्यंति-य्राद्याः । चके इति । पृष्ठानि । यत् । पृष्ठचे । न । गृह्वीयात् । प्राश्चंम् । यज्ञम् । पृष्ठानि । स-मिति । गृण्वीयुः । यत् । उक्थ्ये ॥ ३०॥ गृह्वी-यात् । प्रत्यश्चंम् । यज्ञम् । अतियाद्यां इत्यंति-याः द्याः । समिति । गृण्वीयुः । विश्वजितीति विश्व-जिति । सर्वपृष्ठ् इति सर्वे-पृष्ठे । यहीत्व्याः । यज्ञस्यं । सर्वीर्यत्वायेति सर्वीय-त्वायं । प्रजापं-

म्भनाभावात् । संशरणं हिंसा । त्व हिंसायाम्, क्रैयादिकः, प्वा-दित्वाद्धस्वत्वम् । अथ यदुक्थ्ये यज्ञे अतिम्राह्मान् गृह्णीयात्, तानि एष्ठानि अतिम्राह्मा यज्ञं तं प्रत्यञ्चं संशृणीयुः प्रत्यङ् पातियत्वा हिंस्युः अस्थानोत्तम्भनानीव पटलमापात्येयुः । विश्वजितीत्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>प्रजापतिर्दे वेम्य इत्यादि ॥ आदेशनं एथकएथक् दानम् ।

<sup>\*</sup>अथानूत्तंभनादिव पटलं पातयेयुः.

दिश्राथ्स प्रियास्त्न्रप् न्यंधन् तर्व-तियाद्यां अभवन्वितंनुस्तस्यं युज्ञ इत्यांहुर्यस्यातियाद्यां न गृद्यन्त् इ-त्यप्यंत्रिष्टामे यंहीत्व्यां युज्ञस्यं सतनुत्वायं देवता वे सवीस्सहशीं-

तिरिति प्रजा-पृतिः । देवेभ्यः । यज्ञान् । व्यादिशादिति वि-आदिशत् । सः । प्रियाः । तृन्ः । अपं ।
नीति । अधन् । तत् । अतियाद्यां इत्यंति – याद्याः ।
अभवन् । वितंनुरिति वि – तृनुः । तस्यं । यृज्ञः ।
इति । आहुः । यस्यं । अतियाद्यां इत्यंति – याद्याः । न । गृद्यन्ते । इति । अपीति । अग्रिष्टोम
इत्यंत्रि – स्तोमे । यृहीतृव्याः । य्ज्ञस्यं । सृतुनुत्वायोति सतनु – त्वायं । देवताः । वै । सर्वाः ।

यज्ञस्य प्रियास्तनूश्शरीराणि अपन्यधत्त अपनीय निभृतं स्थापि-तवान् । तदतित्राह्यत्वेन संपन्नम् । तस्मादितत्राह्याग्रहणे वितनुर्य-ज्ञस्त्यादित्याहुर्ब्रह्मवादिनः । तस्मादित्रिष्टोमेऽप्यतित्राह्या ग्रहीतव्या यज्ञस्य सतनुत्वलाभाय ॥

<sup>4</sup>देवता वा इत्यादि ॥ व्यावृत्तिः व्यावृत् । सर्वोस्सदृश्यः

रास-ता न व्यावृतंमगच्छन्ते देवाः॥
॥३१॥ एत एतान्म्रहानपश्यन्तानं गृह्णताय्यम्भिर्देन्द्रभिन्द्रंस्सोर्यः सूय्स्ततो व तेऽन्याभिद्वतांभिव्यावृतंमगच्छन् यस्यैवं विदुषं एते महां
गृह्यन्ते व्यावृतंमेव पाष्मना भ्रातृंव्येण गच्छत्।में छोका ज्योतिष्म-

सहशीः । आस्त । ताः । न । व्यावृत्मिति विआवृतंम । अगुच्छ्न । ते । देवाः ॥ ३१ ॥ एते ।
एतान । प्रहान् । अप्रयन् । तान । अगृह्वत ।
आग्नेयम । अग्निः । अन्द्रम । इन्द्रेः । सौपम् । सूर्यैः । ततः । वे । ते । अन्याभिः । देवतांभिः । व्यावृत्मिति वि-आवृतम् । अगुच्छ्न् । यस्यं । एवं । विदुषः । एते ।
प्रहाः । गृह्यन्ते । व्यावृत्मिति वि-आवृतंम ।
एव । पाप्मनां । भ्रातृव्येण । गुच्छ्ति । इमे ।

तुल्यैश्वर्या आसन् देवताः । तत्रेते अम्रचादयः अतिम्राह्मानाम्नया-दीन् गृहीत्वा अन्याभिर्देवताभिर्व्यावृत्तिं गताः । यस्यैवं विदुष इत्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>इमे लोका इत्यादि ॥ इमे प्रियव्यादयो लोकाः ज्यो-

न्तस्स्मावंद्वीर्याः कायी इत्यांहुराये-येन्।स्मिन्लोके ज्योतिर्धत्त ऐन्द्रेणा-न्तरिक्ष इन्द्रवायू हि स्युजीं स्रोयें-णामुष्मिन्लोके ॥ ३२ ॥ ज्योतिर्ध-ते ज्योतिष्मन्तोस्मा इमे लोका भवन्ति सुमावंद्वीर्यानेनान्कुरुत ए-

लोकाः । ज्योतिष्मन्तः । समार्वद्वीर्या इति समावत्-वीर्याः । कार्याः । इति । आहुः । आग्नेयने ।
अस्मिन्न् । लोके । ज्योतिः । धने । ऐन्द्रेणं । अन्तिरिक्षे । इन्द्रवायू इतीन्द्र-वायू । हि । सयुजाविति स-युजीं । सौर्यणं । अमुष्मिन्नं । लोके ॥
॥ ३२॥ ज्योतिः । धने । ज्योतिष्मन्तः । अस्मै ।
इमे । लोकाः । भवन्ति । समार्वद्वीर्यानितिं समावत्-वीर्यान् । एनान् । कुरुते । एतान् । वे । प्रहानं।

तिष्मन्तः प्रकाशवन्तः समावद्वीर्यास्तुल्यवीर्याश्च कार्या इत्याहुर्बह्मवा-दिनः । समादावतुष् स्वाधिकः । तत्कथामित्याह—आग्नेयेनेत्यादि । ननु वायोरन्तिरक्षं नेन्द्रस्य, कथमैन्द्रेणान्तिरक्षे ज्योतिस्स्यात् इत्याह— इन्द्रवायू हि सयुजो सहचारिणो, ऐन्द्रवायवादिषु दर्शनात् । तस्माद्वायुस्थानस्याप्यन्तिरिक्षस्य ऐन्द्रेण ज्योतिष्मच्वमिति।गतमन्यत् ॥

<sup>6</sup>एतान् वा इत्यादि ॥ वम्बश्च विश्ववयाश्च । 'देवताद्वन्द्वे च'

तान् वे प्रहान्वम्बाविश्ववंयसाववि-नां ताभ्यांभिमे लोकाः परिश्रश्चा-वीश्रश्च प्राभुर्यस्यैवं विदुषं एते प्रहां गृद्यन्ते प्रास्मां इमे लोकाः परिश्र-श्चावीश्रंश्च भान्ति ॥ ३३॥

बुम्बाविश्ववंयसाविति बुम्बा-विश्ववंयसौ । अवि-नाम् । ताभ्यांम् । इमे । लोकाः । परांश्वः । च । अविश्वः । च । प्रेति । अभुः । यस्पं । एवम् । विदुषंः । एते । प्रहाः । गृद्यन्ते । प्रेति । अस्मै । इमे । लोकाः । परांश्वः । च । अविश्वः । च । मा-नित् ॥ ३३ ॥

> उक्थ्ये देवा अमुिक्मिन्लोक एकान्न चंत्वारिश्रुशःचं ॥ ८ ॥

इत्यानञ्, पूर्वोत्तरपदयोर्युगपत्प्रकृतिस्वरत्वं च । अवित्तां अजानी-ताम्, अलभेतां वा । विदेर्व्यत्ययेन विकरणस्य लुक् । ताभ्या-मित्यादि । पराश्चश्राविश्चश्च उपर्यवश्चेमे लोकाः प्राभुः प्रकारा-न्ते स्म\* । यस्यैवमित्यादि । गतम् ॥

इति पष्ठे पष्ठे अष्टमोनुवाकः.

<sup>\*</sup> प्रकाशवन्तो बभू वुः.

देवा वै यद्यज्ञेऽकुर्वत् तदसुरा अ-कुर्वत् ते देवा अद्गंभ्ये छन्दा श्रेस् सर्वनानि समंस्थापयन्ततों देवा अभवन्पराऽसुरा यस्यैवं विदुषोदां-भ्यो गृह्यते भवंत्यात्मना परांऽस्य

ेवाः । वै । यत् । युक्ते । अर्कुर्वत । तत् । अ-सुराः । अकुर्वत् । ते । देवाः । अद्याप्यत् । छन्दार्थ-सि । सर्वनानि । समिति । अस्थाप्यत् । ततः । देवाः । अभवत् । परेति । असुराः । यस्यं । ए-वस् । विदुषः । अद्योभ्यः । गृह्यते । भवति । आ-स्मनां । परेति । अस्य । स्नातृव्यः । भवति ।

विना ने यदित्यादि ॥ अदाभ्ये ग्रहे छन्दांसि सननानि च समस्थापयन् समापयन्देनाः । यस्मात् 'नसनस्ता प्र वृहन्तु गायत्रेण छन्दसा '\* इत्येनमादिभिः राज्ञस्त्रीनंशून्प्रवृहति तेनादाभ्य एव सर्नाणि संस्थापितनन्तो देनाः । ततस्तेन प्रयोगेण देना अभनन् भूतिम-नतस्तंपन्नाः । असुरास्तु तद्ज्ञानात्पराभूता निनष्टाः । यस्यै-विनित्यादि । गतम् ॥

<sup>\*</sup>棋 3-3-3,.

भ्रातृंग्यो भवति यहै देवा असुंरा-नदांभ्येनादंभुवन्तददांभ्यस्यादाभ्य-त्वं य एवं वेदं दुभ्नोत्येव भ्रातृंग्यं नैनं भ्रातृंग्यो दभ्नोति ॥३४॥ एषा वै प्र-जापं तेरतिमोक्षिणी नामं तनूर्यददां-

ैयत् । वै । देवाः । असुरान् । अदाभ्येन । अदंभ्रुवन् । तत् । अदाभ्यस्य । अदाभ्यत्विमत्यदाभ्य-त्वम् । यः । एवम् । वेदं । द्भोति । एव ।
भ्रातृंव्यम् । न । एन्म् । भ्रातृंव्यः । द्भोति ॥
३४ ॥ ैएषा । वे । प्रजापंतिरिति प्रजा-प्तेः ।
अतिमोक्षिणीत्यंति-मोक्षिणीं । नामं । तनूः ।

²यद्वा इत्यादि ॥ अदाम्येन केनापि हिंसितुमशक्येन अनेनासुरानदभुवन् देवाः हिंसितवन्तः । तस्माददम्भनीयत्वाददाम्यः ।
यद्वा—दम्भनीयाननेन देवा अदभुवित्तत्यदाम्यः, दिभः प्रकृत्यन्तरमस्तीत्याहुः, ततो "दभेश्चेति वक्तव्यं" इति केचिदाहुः । अवधारणे नकारः, दभुवन्त्येवानेनेत्यदाम्य इति । य एवं वेदेत्यादि ।
गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>एषा वा इत्यादि ॥ अत्यन्तं मोक्षः अतिमोक्षः पाप्मनाम् । अतीत्य पापानि संसारबन्धनादीनि वा पुंसां मोक्षोतिमोक्षः, तद्वती तत्समर्था । प्रजापतेर्यज्ञात्मनस्तत्र रारीरमदाभ्यो नाम । तस्मादुपनद्धस्य बद्धस्य राज्ञः प्राग्बन्धनमोचनात् गृह्णात्यदाभ्यं,

भ्य उपनद्धस्य गृह्णात्यतिमुक्त्या अति पाष्मानं भ्रातृंदयं मुच्यते य एवं वेद् प्रान्ति वा एतथ्सोमं यदंभिषुण्वान्ति सोमे हन्यमाने युज्ञो हंन्यते युज्ञे यजमानो ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं तयुज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवं-

यत् । अदांभ्यः । उपंनद्धस्येत्युपं—नद्धस्य । गृह्नाति । अतिमुक्त्या इत्यतिं—मुक्त्ये । अतीति ।
पाप्मानंम् । भ्रातृंव्यम् । मुच्यते । यः । एवम् ।
वेदं । प्रन्ति । वे । एतत् । सोमंम् । यत् । अभिपुण्वन्तीत्यंभि—सुन्वन्ति । सोमं । हन्यमाने ।
यज्ञः । हन्यते । यज्ञे । यजमानः । बह्यवादिन
इति ब्रह्म—वृद्धिनः । वद्नित् । किम् । तत् । य-

तदितमुक्त्ये भवति पाप्मनः । एवं वेदिता च पाप्मानं भ्रातृब्य-मतीत्य मुक्तो भवति किं पुनः कर्ता। झन्ति वा इत्यादि । गतम् ॥

<sup>्</sup>वह्मवादिन इत्यादि ॥ जीवन्नेव सशरीर एव यजमानः स्वर्गं यथा गच्छेदिति जीवग्रहोयं गृह्मते । जीवन् ग्रहो जीव-ग्रहः । तत्पुनः कथमित्याह—अनभिषुतस्येत्यादि । गतम् ॥

<sup>\*</sup> H. &- &- 01

न्त्सुवर्ग लोकमेतीति जीवयहो वा एष यददाभ्योनिभषुतस्य गृह्णाति जीवंन्तमेवेन ५ सुवर्ग लोकं गंमय-ति वि वा एतय्ञं छिन्दन्ति यद-दांभ्ये स्थ्रापयंन्त्य ५ शूनिप सृ-जित युज्ञस्य सन्तंत्ये॥ ३५॥

को। यजंमानः। कुरुते। येनं। जीवनं। सुवृगंमिति सुवः—गम्। छोकम्। एति। इति। जीवमह इति जीव—महः। वै। एषः। यत्। अदांभयः। अनंभिषुत्रस्येत्यनंभि—सृत्रस्य। गृह्वाति।
जीवंन्तम्। एव। एनम्। सुवृगंमिति सुवः—
गम्। छोकम्। गम्यति। वीति। वे। एतत्।
युज्ञम्। छिन्दृन्ति। यत्। अदांभ्ये। सुरुश्यपयुन्तीति सं—स्थापर्यान्ते। अद्युन्त् । अपीतिं।
सृज्ति। यज्ञस्यं। सन्तंत्या इति सं—तृत्ये॥३५॥
दुभ्रोत्यनंभिषुतस्य गृह्वात्येकात्र विदेशतिश्रं॥९॥

इति पष्ठे पष्ठे नवमानुवाकः.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>वि वा इत्यादि ॥ यज्ञस्यायं विच्छेदः अदाभ्ये समापनं नाम । ततश्च यज्ञविच्छेदे यजमानोपि हन्यते इति स एव दोष इत्यत आह—अंग्रुनित्यादि । अदाभ्यांग्रूनप्रज्ञातान्नियाय प्रति-सवनं महाभिषवेष्वपिसृजति । तद्यज्ञस्य सन्तत्ये अविच्छेदाय भवति ॥

देवा वे प्रवाहुग्यहीनगृहत् स एतं प्रजापितर्दशुमीपदय्त्तमीगृहीत् तेन् वे स अधिनीयस्यैवं विदुषोद्शर्गृद्ध-तं ऋशित्येव स्कदिभिषुतस्य गृह्णा-ति स्कदि स तेनाधिन्मनेसा गृह्णा-

ंदेवाः । वै । प्रवाहुगितिं प्र—वाहुंक् । प्रहान्ं । अगृह्वत् । सः । एतम् । प्रजापंतिरितिं प्रजा—प्-तिः । अथ्रुम् । अप्रयत् । तम् । अगृह्वीत् । ते-नं । वे । सः । आधात् । यस्यं । एवम् । विदुषंः। अथ्रुः । गृद्यते । ऋधोतिं । एव । स्कदंभिषुत्-स्येतिं सकत्—अभिषुतस्य । गृह्वाति । सकत् । हि । सः । तेनं । आधीत् । मनंसा । गृह्वाति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>देवा वे प्रवाहुगिति ॥ प्रवाहुक् तुल्यस्वभावान् । प्रजा-पितस्तु एतं वक्ष्यमाणमंशुग्रहं दृष्ट्वा तद्ग्रहणेन सर्वेभ्य ऋदो-भवत् । यस्यैवमित्यादिं॥ गतम्॥

²सक्दिभषुतस्येत्यादि ॥ अन्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । सक-द्धीति । एकप्रयोगेणेव स प्रजापितस्तेन अंशुना ऋद्धोभवत् । 'हि च ' इति निघाताभावे आट उदात्तत्वम् । मन इवेति । अन्यक्तात्मकत्वात्, सर्वगतत्वाद्वा । औदुम्बरेणेति । उदुम्बरिवकारेण पात्रेण गृह्णाति । 'अनुदात्तादेश्च ' इत्यञ् । ऊर्गा इति । CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

ति मनं इव हि प्रजापंतिः प्रजापंतेराप्त्रचा औदुंम्बरेण गृह्णात्यूर्ग्वा उदुम्बर् ऊर्जमेवार्व रुन्धे चतुंस्स्रिक्ति
भवति दिक्षु ॥ ३६ ॥ एव प्रति
तिष्ठति यो वा अश्रारायतंनं वेदायतंनवान्भवति वामदेव्यमिति साम
तदा अस्यायतंनं मनंसा गायंमानो

मनः । इव । हि । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः ।
प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतेः । आप्त्यै । औदुंम्बरेण । गृह्णाति । ऊर्क् । वे । उदुम्बरः । ऊर्जम् ।
एव । अवेति । रुन्धे । चतुंस्स्रक्तीति चतुंः-स्रक्ति । भवति । दिक्षु ॥ ३६ ॥ एव । प्रतीति ।
तिष्ठति । यः। वे। अ्रद्भाः। आयतेन्मित्यां-यतेनम् । वेदं । आयतेनव्यानित्यायतेन-वान् । भवति । वामदेव्यमिति वाम-देव्यम् । इति । सामे ।

तद्धेतुत्वात्ताच्छब्द्यम् । चतुस्त्रिक्ति चतुष्कोणम् । यो वा अंशो-रित्यादि । आयतनवान् प्रह्वान् । वामदेव्यं सामास्यायतनं स्थानं वामदेव्यस्य ऋचं 'कया नश्चित्र आ भुवत् '\* इति मनसा

<sup>\*</sup>सं. ४-२-१**१**.

गृह्णात्यायतंनवानेव भंवति यदंध्वयुर्थ्शुं गृह्णत्राधयेदुशाभ्यां नध्यंताच्वयेवे च यजंमानाय च यद्धंयेदुशाभ्यांमृध्येतानेवानं गृह्णाति सै-

तत् । वै । अस्य । आयतंन् मित्यां —यतंनम् । मनंसा । गायंमानः । गृह्वाति । आयतंनवानित्यायतंन —वान् । एव । भवति । अपत् । अध्वर्यः ।
अध्शुम् । गृह्वन् । न । अध्येतं । उपाभ्यांम् ।
न । ऋष्येत् । अध्वर्यवें । च । यजंमानाय । च ।
यत् । अध्येतं । उभाभ्यांम् । ऋष्येतः । अनंवानामित्यनंवा — अनम् । गृह्वाति । सा । एव । अ-

गायन् गृह्णाति । वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम् । 'वाम-देवाइचड्यो '॥

³यद्ध्वर्युरित्यादि ॥ यत् अध्वर्युरंशुं गृह्णज्ञाधियेत् ऋद्धिमन्त-मंशुं न कुर्यात् सोंशुरुभाभ्यां नध्येत ऋद्धिहेतुने स्यात् नाध्व-र्यव एव प्रहीत्रे । तर्हि कस्मा अन्यस्मा इत्याह—यजमानाय चेति । एवमुभाभ्यां नध्येत । अथ यद्यर्घयेत् अंशुमध्वर्युः तदाऽप्युभाभ्यामृध्येत अध्वर्यवे च यजमानाय च । तस्मात् यथा ऋद्धिहेतुभेवति तथा यतितव्यम् ॥

कतत्कथमित्याह—अनवानमिति ॥ अनुच्छ्वासम् । सेवास्यांशोः

वास्यर्धिर् हिरंण्यम्भि व्यंनित्यमृतं वे हिरंण्यमायुः प्राण आयुंषेवामृ-तंम्भि धिनोति ज्ञतमानं भवति ज्ञातायुः पुरुंषद्यातेन्द्रिय आयुंष्येवे-न्द्रिये प्रति तिष्ठति ॥ ३७॥

स्य । ऋदिः । हिरंण्यम् । अभि । वीति । अनि-ति । अमृतंम् । वे । हिरंण्यम् । आयुः । प्राण इति प्र—अनः । आयुंषा । एव । अमृतंम् । अ-भीति । धिनोति । ज्ञातमानिमिति ज्ञात—मानम् । भवति । ज्ञातायुरिति ज्ञात—आयुः । पुरुषः । ज्ञाते-निद्रंय इति ज्ञात—इन्द्रियः । आयुंषि । एव । इन्द्रि-ये । प्रतीति । तिष्ठति ॥ ३७ ॥

## द्धिवांनिति विश्रातिश्वं ॥ १० ॥

ऋदिः । सेति ग्रहणमुच्यते । ऋद्ध्येपेक्षं स्त्रीत्वम् । हिरण्यिमि-त्यादि । उपरिव्यननमभिव्यननम् । प्राण्यापान्य व्यनिति अमृत-हेतुं हिरण्यं आयुरात्मना प्राणेन आभिमुख्येन प्रीणयित । शतमानित्यादि । गतम् ॥

इति षष्ठे षष्ठे दशमोनुवाकः.

<sup>\*</sup> सं. ३-३-४4

प्रजापंतिर्देवेभ्यो यज्ञान्व्यादिश्वध्स रिरिचानोमन्यत् स यज्ञानार्श्रं बोड-श्रंधेन्द्रियं वीर्यमात्मानम्भि समं-क्खिद्त्रथ्योड्द्रयंभव्त्र वे षोड्शी नामं यज्ञोस्ति यदाव षोड्श् स्तो-

'प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । देवेभ्यः। यज्ञान् । व्यादिशादिति वि-आदिशत् । सः । रिरिचानः । अमन्यत् । सः । यज्ञानाम् । षोड्रश्यिति
पोडरा-धा । इन्द्रियम् । वीर्यम् । आत्मानम् ।
अभि । समिति । अकिखद्त् । तत् । षोड्रशी ।
अभवत् । न । वे । षोड्रशी । नामं । यज्ञः । अस्ति । यत्। वाव । षोड्राम् । स्तोत्रम् । षोड्रशम् ।

प्रजापतिर्दे वेभ्य इत्यादि ॥ रिरिचानः रिक्तोहमित्यमन्यत प्रजापितः । अथ तथा मन्यमानस्सः यज्ञानामिन्द्रियं च वीर्यं च षोडराधा षोडराप्रकारिभन्नं समिवखदत् समुद्रपादयत् । विखद् दैन्ये, व्यअनद्वयादिः । किमर्थम् ?—आत्मानमिलक्ष्य, आत्मार्थमिति यावत् । लक्षणे अभेः कंमेप्रवचनीयत्वम् । तत्तथा षोडराधा कृतमिन्द्रियादिकं षोडरीनाम ऋतुरभवत्, न खल्वन्यः षोडरी नाम संज्ञिमूतः ऋतुरस्ति मुक्तेमं षोडराधा कृतं यज्ञम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>इदानीं कस्य षोडशधा करणेन षोडशी यज्ञस्समभवदि-

त्रश्यों दुश्य श्रास्त्रं तेनं षो दुशी त-ध्यों दुशिनं प्यों हिशानं यथ्यों दुशी गृ-ह्यातं इन्द्रियमेव तहीं यें यजंमान आत्मन्धं ते देवेभ्यों वे सुंवृगों लो-कः ॥ ३८॥ न प्राभंवृत्त एतश् षों दुशिनं मपश्यन्तमं गृह्णत् ततो वे तेभ्यं स्सुवृगों लोकः प्राभंवृद्यथ्यों दु-

श्रुम्। तेनं। षोडशी। तत्। षोड्शिनंः। षोड्शिन्विमिति षोडशि—त्वम्। यत्। षोड्शी। गृह्यते। वृत्विमिति षोडशि—त्वम्। यत्। षोड्शी। गृह्यते। वृत्विम्यः। एव । तत्। वृार्यम्। यजमानः। आत्मन्। धृते। उद्वेभ्यः। वै। सुवृर्ग इति सु-वः—गः। लोकः॥ ३८॥ न। प्रेति । अभवत्। ते। एतम्। षोड्शिनंम्। अपृथ्यत्र्। तम्। अ-गृह्यत्। ततः। वै। तेभ्यः। सुवृर्ग इति सुवः—गृह्यत्। ततः। वै। तेभ्यः। सुवृर्ग इति सुवः—

त्याह—यद्वा वेत्यादि ॥ गतम् । षोडशानां पूरणं षोडशं, तेन तद्वान् षोडशी, सामर्थ्यात् षोडशस्तोत्रशस्त्रयोगात् षोडशि-त्वमस्येत्युक्तं भवति । नान्येन षोडशेन तद्वानिति । तदेतद्यज्ञस्य षोडशित्वम् । यदित्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देवेम्य इत्यादि ॥ न प्राभवत् न पर्याप्त आसीत् । गतमन्यत् ॥

शी गृह्यते सुवर्गस्यं छोकस्याभि-जित्या इन्द्रो वे देवानांमानुजावर आंसीय्स प्रजापंतिमुपांघावृत्तस्मां एतः षोड्शिनं प्रायंच्छत्तमंगृह्णीत् ततो वे सोग्रं देवतांनां पर्येद्यस्येवं विदुषंष्षोड्शी गृह्यते॥ ३९॥ अ-

गः। लोकः। प्रेतिं। अभवत् । यत् । षोड्झा ।
गृद्यतें। सुवर्गस्येति सुवः-गर्स्यं। लोकस्यं। अभिजित्या इत्यभि-जित्ये । इन्द्रः। वे। देवानांम् । आनुजावर इत्यानु-जावरः । आसीत् ।
सः। प्रजापंतिमिति प्रजा-पतिम् । उपेतिं। अधावत् । तस्मै । एतम् । षोड्झिनंम् । प्रेतिं। अयच्छत् । तम् । अगृह्यते । ततः । वे। सः। अप्रम् । देवतांनाम् । परीतिं। ऐत् । यस्यं। एवम् ।
विदुषः । षोड्शी । गृद्यतें ॥ ३९ ॥ अग्रम् । ए-

⁴इन्द्रो वा इत्यादि ॥ अनुजावरः कनिष्ठेश्वर्योपजीवी, स एवानुजावरः । स्वार्थिकोण् । गतमन्यत्\* । अयं प्राधान्यं देवतानां पर्येत् अगच्छत् ॥

<sup>\*</sup> सं. २-३-४<sup>4</sup>

यं मेव संमानानां पर्यति प्रातस्सव्-न गृंह्णाति वज्रो व षोड्शी वज्रंः प्रातस्सव्नः स्वादेवेनं योनेनिगृंह्णा-ति सर्वनेसवनेऽभि गृंह्णाति सर्व-नात्सवनादेवेनं प्र जनयति तृतीय-सव्ने प्राक्षंमस्य गृह्णीयाद्वज्ञो वे षोड्शी प्रावंस्तृतीयसव्नं वज्रेंणै-

व । समानानांम । परीति । एति । प्रात्सिवन इति प्रातः—सवने । गृह्णाति । वर्जः । व । पोड्- शी । वर्जः । प्रात्सिवनामिति प्रातः—सवनम् । स्वात् । एव । एनम् । योनेः । निरिति । गृह्णाति । सर्वनेसवन् इति सर्वने—सवने । अभीति । गृ- ह्णाति । सर्वनात्सवनादिति सर्वनात्—सवनात् । एव । एनम् । प्रेति । जन्यति । तृतीयसवन इति तृतीय—सवने । प्राक्षामस्य । गृह्णीयात् । वर्जः । व । पोड्शी । प्रार्वः । तृती-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>प्रातस्तवनेत्यादयो पक्षयज्ञभेदाः । वज्रो वा इत्यादि । वज्र-वदिनष्टिनिवारणहेतुत्वात् । स्वादेव योनेः कारणात् निर्मृह्णाति नि-व्कृष्येनं गृह्णाति । सवनेसवने इत्यादि । गतम् । तृतीयसवने मान्।

वास्में तृतीयसव्नात्पृज्ञ्च हन्धे नोक्थ्ये गृह्णीयात्मृजा वे षृज्ञवं ड-कथानि यदुक्थ्ये ॥ ४०॥ गृह्णीया-त्मृजां पृज्ञ्चनंस्य निर्देहेदतिरात्रे पृज्ञु-कांमस्य गृह्णीयादज्ञो वे षोंदुज्ञी व-जेंणैवास्में पृज्ञ्चनंव्रुध्य रात्रियोप-

यसवनिमिति तृतीय-सवनम् । वजेण । एव । अस्मै । तृतीयसवनादिति तृतीय-सवनात् । प्शून् । अवेति । इन्धे । वन । उद्यथ्ये । गृृृृृृृृृृ्यात् ।
पृजेति प्र-जा । वे । पृश्ववंः । उद्यथ्ये । गृृृृृृृृ्यात् ।
प्रजेति प्र-जा । वे । पृश्ववंः । उद्यथि । यत् ।
उद्यथ्ये ॥ ४० ॥ गृृृृृृृ्यात् । प्रजामिति प्रजाम् । पृशून् । अस्य । निरिति । दृृृृृृ्त् । अतिरात्र इत्यंति-रात्रे । पृशुकामस्येति पृशु-कामस्य ।
गृृृृृृृ्यात् । वर्ष्वः । वे । पृ।दुशी । वर्ष्वेण । एव ।
अस्मै । पृशून् । अव्रह्थेत्यंव-हृ्ष्यं । रात्रिया ।

इति । एवकारसंयोगः खादिष्विवेति\* केचित् । अनियम इत्यन्ये॥

<sup>ं</sup>नोक्थ्य इति ॥ निषेधविधिः । गतः । अतिरात्रे पशुकामस्येति । ...... वेद्येति गम्यते । वज्रेण पशूनवरुद्ध्य रात्रिया रात्रि-

<sup>\*</sup>खादिरादिष्विवेति.

रिष्टाच्छमयत्यप्यंग्निष्टोमे राजन्यं-स्य गृह्णीयाद्यावृत्कांमो हि राजन्यां यजंते साह एवास्मे वजं गृह्णाति स एंतं वज्रो भूत्यां इन्धे निर्वा वहत्येकविश्वा स्तोतं भंवति प्रांत-

उपिरिष्टात् । ज्ञामयति । अपीति । अग्निष्टोम इत्ये-श्रि—स्तोसे । राजन्यंस्य । गृह्णीयात् । व्यावृत्कांम् इति व्यावृत्—कामः । हि । राजन्यंः । यर्जते । साह इति स—अहे । एव । अस्मे । वर्जम् । गृह्णा-ति।सः । एनम् । वर्जः । भृत्ये । इन्धे । निरिति । वा । दुहति । एकवि दुशमित्येक —वि दशम् । स्तो-त्रम् । भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । ह-

पर्यायेः उपरिष्ठादूर्ध्वकालं शमयित पशून्, वजाभिपीडितानां शानित सुखं करोति ॥

्यात् । हेतुमाह—व्यावृत्काम इति । प्राधान्यकामो हि रा-जन्यो यजते । ततस्स एकाहे एकस्मिन्नेव दिने अस्मे एतदर्थं वज्रं गृह्णाति । योग्निष्टोम एकाहे गृह्णाति स च ग्रहणं वज्र एव भूत्वा भूत्यर्थं व्यावृत्यर्थं च इन्धे दीपयति निर्देहति नितरां ष्ठित्ये हरिवच्छस्यत् इन्द्रंस्य प्रियं धामं ॥४१॥उपाप्ताति कनीया ५ सि वे देवेषु छन्दा ५ स्यास् उज्याया ५-स्यसुरेषु ते देवाः कनीयसा छन्दं-सा ज्याय इछन्दोभि व्यंश ५ सन्ततो वे तेऽसुराणां लोकमंवृञ्जत् यंत्क-

रिवृदिति हरि-वृत् । शस्यते । इन्द्रंस्य । प्रियम् । धामं ॥ ४१ ॥ उपेति । आस्रोति । कनीयाश्वि । वै । देवेषुं । छन्दाश्वि । आसन् । ज्यायाश्वि । असुरेषु । ते । देवाः । कनीयसा । छन्दंसा । ज्या-यः । छन्दंः । अभि । वीति । अश्वश्वम् । ततः । वै । ते । असुराणाम् । लोकम् । अवृक्षत् । यत् ।

दहित वा । एकविंशं एकविंशतिस्तोत्रीयं स्तोत्रं एव भवति, तत्प्र-तिष्ठित्ये, अनिर्दोहाय च भवति । हरिशब्दवत् शस्त्रं शस्यते तस्य । तथा सित इन्द्रस्य प्रियं धामोपामाति उपा-गच्छिति ॥

<sup>8</sup>कनीयांसि वा इत्यादि ॥ अल्पतराक्षराणि गायज्यादीनि, ज्यायांसि प्रवृद्धाक्षराणि पाङ्कादीनि । अथ ते देवाः कनीयसा छन्दसा नींयसा छन्दंसा ज्याय्द्रछन्दोिभ विद्रा स्तिति भ्रातृं व्यस्येव तछोकं वृंक्के षडक्षराण्याति रेचयन्ति षड्वा ऋतवं ऋत्वेव प्रीणाति च्त्वारि पूर्वाण्यवं कल्पयन्ति ॥ ४२ ॥ च-

कनीयसा । छन्दंसा । ज्यायः । छन्दंः । अभीति । विशक्ष्मतीति वि-शक्षिति । भ्रातृंव्यस्य । एव । तत् । छोकम् । वृङ्के । धर् । अक्षरंणि । अतीति । रेचयन्ति । षट् । वे । ऋतवंः । ऋतून् । एव । प्रीणाति । चत्वारि । पूर्वाणि । अवेति । कुल्प्य-न्ति ॥ ४२ ॥ चतुंष्पद् इति चतुंः-पृदुः । एव ।

ज्यायश्छन्दोभिव्यशंसन् अभिक्रम्य विद्वत्याशंसन् । गायत्रीं पङ्कचा, उष्णिहं बृहत्या, विराजं त्रिष्टुभा । ततस्ते देवाः असुराणां लोकमवृक्षत । यदित्यादि । गतम् । विद्वतषोडिशनमिष-कृत्येदमुच्यते ॥

<sup>9</sup>षडक्षराणीत्यादि ॥ कनीयमा ज्यायश्छन्दसि अनुष्टुभाकारे शंसन्तश्शंसितारः षडक्षराणि अस्मिन् शस्त्रे अतिरेचयन्ति तेन ऋतवः प्रीता भवन्ति । अथ षण्णामक्षराणामवयुत्य वादः— चत्वारीत्यादि । पूर्वाणि पूर्वस्थामृचि भवानि, उत्तरे उत्तरस्या- तुंष्पद एव प्रज्ञानवं रुन्धे हे उत्तरे हिपदं एवावं रुन्धेऽनुष्टुभंम्भि सं पांदयन्ति वाग्वा अनुष्टुप्तस्मांत्प्राणा-नां वागुंत्तमा संमयाविष्ति सूर्ये षोड्शिनंस्स्तात्रमुपाकंरोत्येतस्मिन्वे

पुश्न । अवेति । हन्धे । हे इति । उत्तरे इत्युत्न तरे । हिपद् इति हि-पदंः । एव । अवेति । हन्धे। अनुष्टुभित्यंनु – स्तुभंम । अभि । सिमिति । पाद्व-यन्ति । वाक् । वै । अनुष्टुवित्यंनु – स्तुप् । तस्मात् । प्राणानामिति प्र-अनानांम् । वाक् । उत्तमेत्यंत् – तमा । सम्याविष्ति इति समया – विष्ते । सूर्यं। प्रोष्टिशनः । स्तोत्रम् । उपाकंरोति। प्रारम् । वे । लोके । इन्द्रंः । वृत्रम् । अहृत्र् । एतिस्मन् । वे । लोके । इन्द्रंः । वृत्रम् । अहृत्र् ।

मृचि भवे द्वे अक्षरे अतिरिक्ते भवतः । अनुष्टुभिमिति । अनुष्टु-एसंपत्तिमभिलक्ष्य आनुष्टुभेनेव छन्दसा शस्त्रं संपादयन्ति । तथा पङ्कचा सह गायत्री पङ्कचा सह चतुष्पिष्टरक्षराणि द्वे अनुष्टुभौ । तथा उ-ष्णिक् बृहत्या सह । तथैव विराट् द्विपदा त्रिष्टुभा सह । लोक इन्द्रों वृत्रमंहन्त्साक्षादेव व-जं श्रातृंद्याय प्र हंरत्यरुणिकाङ्गो-श्वो दक्षिंणैतहै वर्जस्य हृप् समृं-

साक्षादिति स—अक्षात् । एव । वर्जम् । भ्रातृंव्या-य । प्रेति । हर्राते । अरुणापिशक्तः इत्यंरुण-पिशक्तः । अश्वः । दक्षिणा । एतत् । वे । वर्जस्य । रूपम् । समृद्धया इति सं-ऋदयै ॥ ४३ ॥

लोको विदुषंष्पोड्शी गृह्यते यदुक्थ्ये धामं कल्प-यन्ति सप्तस्तंत्वारिश्शञ्च ॥ ११ ॥

सुवृगीय यद्दां शिणानि समिष्ठयज् १ व्यवभृथ-यज् १ षि स्प्येनं प्रजापंतिरेकाद्शिनीमिन्द्रः पितं-या प्रनितं देवा वा इनिद्धयं देवा वा अद्दोम्ये देवा वै

समयाविषिते अर्धास्तमिते सूर्ये षोडिशिनो ग्रहस्य स्तोत्रमुपाकरोति । समयत्यर्धनाम, विषितः विपूर्वात्स्यतेः निष्ठातः । एतिसमन् लोके स्थाने अवकाशे पूर्विमन्द्रो वृत्रं हतवान्, तस्मात्कालविशेषलाभात् वृद्धचे भवति यागः । किं च साक्षाद्व्यवधानेन वज्ञं भ्रातृ-व्याय प्रहरति । अरुणिशङ्गः अरुणिमश्रः पिशङ्गः, 'वर्णी द्रये॥ ४३॥

प्रवाहुंकप्रजापंतिदेंवेभ्यस्स रिरिचानष्योंडश्घेकां-दश ॥ ११ ॥

सुवृगीयं यर्जाते प्रजास्सोम्येनं गृह्णीयात्प्रत्यश्चं
गृह्णीयात्प्रजां प्रज्ञान्त्रचंत्वारिश्रात् ॥४३॥
सुवृगीय वर्ज्ञस्य हृपश् समृद्वये ॥
हिरीः ओं तत्सत् ॥
ब्रह्णार्पणमस्तु.

षष्ठः काण्डस्समाप्तः.

वर्णेष्वतेन ' इति व्यत्ययेन न प्रवर्तते । एतद्वज्जस्य रूपम् । अश्वो दक्षिणा, समृद्धचै ॥

इति श्रीभट्टभास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये षष्ठकाण्डे षष्ठप्रक्षे एकादशोनुवाकः.

प्रपाठकः काण्डश्च समाप्तः.

ओम्.

## स त म का ण्डे

प्रथमः प्रपाठकः.

हरिः ओम्॥

प्रजनेनं ज्योतिर्मिद्वितानां ज्यो-तिर्विराङ्गन्दंसां ज्योतिर्विराङ्गाचोमौ

'प्रजनंनिमिति प्र-जनंनम् । ज्योतिः । अ-हिः । देवतानाम् । ज्योतिः । विराडितिं वि-राट् । छन्दंसाम् । ज्योतिः । विराडितिं वि-

¹पष्ठन काण्डेन दीक्षाद्युद्यनीयान्ते। प्रिष्टोमस्सगुणः प्रतिपादितः । स इदानीमिह विधीयते । पूर्वत्र हि कर्तव्यतामात्रमस्य विहितम् । अस्यैव गुणिवकारास्सर्वसंस्था उत्तरा अत्यिष्ठिष्टोमाद्यप्तोर्यामान्ताः ॥ एतत्प्रकृतिकास्सर्वे विश्वजिदादय एकाहाः, द्विरात्रप्रभृतयश्चाहीनाः, द्वादशाहादीनि च सत्त्राणि । तत्र पूर्वप्रकरणशेषभूतं तहतमेव किञ्चिदारम्यते । तत्र त्रिवृदादिस्तोमभेदिनवन्धनत्वात्तेषामहामहीनानां च विभागस्य । तेषां स्वरूपमृत्पत्तं चाभिष्ठास्यन् तिज्ञ-मित्तं चास्य ज्योतिरिति संज्ञां निर्वक्ष्यन् प्रथममनयेव संज्ञ्या इदमुपादाय विशिष्टफलसाधनत्वमस्य दर्शयति—प्रजनं ज्योति-

<sup>\*</sup>आ—अत्याप्रिष्टोमः, डक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, अप्तीर्याम इति. xi—19

## सं तिष्ठते विराजंमिभ सं पंचते राट्। वाचः। अमो । समिति । तिष्ठते । विरा-जुमिति वि-राजंम् । अभि । समिति । पुचते ।

रिति ॥ एषां च सर्वविकारार्थतां द्योतियतुं काण्डभेदः । अस्य च सर्वप्रकृतितां सूचियतुं काण्डभेदेन एथकारः कृतः । तत्रा-द्यमनुवाकत्रयं सोन्यम्, शिष्टमपि सर्वं काण्डं वेश्वदेवम् । प्रज-ननं सर्वासां प्रजानां जन्महेतुः, वक्ष्यति च—'अग्निष्टोमेन वे प्रजापितः प्रजा असूजत '\* इति । ज्योतिरग्निष्टोमः । ज्योतिष्ट्रं चास्येदानीं प्रतिपादयति अग्निरिति । देवानां मध्ये अग्निज्योतिः द्योतमानो भवति, छन्दसां मध्ये विराट् दशाक्षरा ज्योतिर्विरा-जमाना भवति । भवतामित्रविराजी ज्योतिषी, किन्निमित्तमित्रिष्टी-मस्य ज्योतिष्ट्व†मित्याह—विराड्वाच इत्यादि । वाचस्तोमलक्ष-णायास्सम्बन्धिन्यमावामेये अमिष्टोमाल्ये यज्ञायज्ञीये सामिन सं-स्थिते विराट् संतिष्ठते विराट्संख्या पूर्यते, 'वाचोम्रो सन्तिष्ठते ' इति तलवकारबाह्मणम् । तां च विराजं संपद्यमानामभि अग्नि-ष्टोमोपि सम्पद्यते । 'अभिरभागे' इत्यभेः लक्षणे कर्मप्रवचनी-यत्वम् । यस्माद्यं ज्योतिर्द्वयसंपत्त्यधीनोस्यात्मलाभः तस्मात्सोग्नि-ष्टोमो ज्योतिरुच्यते । तत्र बहिष्पवमाने नव स्तोत्रिया त्रिवृद्वहि-प्पवमान इति । पञ्चद्शान्याज्यानि ; तत्र षष्टिः स्तोत्रीयाः । पञ्च-दशो माध्यन्दिनः पवमान इति पश्चदश स्तोत्रीयाः । सप्तदशानि प्रष्ठानि ; तत्र अष्टपष्टिः स्तोत्रीयाः । सप्तद्शार्भवः पवमान इति

<sup>\*</sup> सं. ७-१-१<sup>8</sup> †शं—िकमेतावताऽग्निष्टोमस्य ज्योतिष्ट.

तस्मानज्ज्योतिहरूयते द्वी स्तोमी प्रांतस्तवनं वंहतो यथां प्राणश्चां-पानश्च द्वी माध्यंन्दिन् सर्वनं यथा चक्षुश्च श्रोत्रं च द्वी तृतीयसवनं

तस्मीत् । तत् । ज्योतिः । उच्यते । वहा । स्तो-मौ । प्रात्स्सवनिर्मातं प्रातः—सवनम् । वृहतः । यथां।प्राण इति प्र—अनः । च । अपान इत्यंप—अ-नः । च । हो । माध्यंन्दिनम् । सर्वनम् । यथां । चक्षुः । च । श्रोत्रंम् । च । हो । तृतीयसवनिर्मितं

सप्तदश स्तोत्रीयाः । एकविशमिष्रिष्टोमसामिति एकविशितिः स्तोत्रीयाः । एवमिष्रिष्टोमस्य द्वादशस्तोत्रस्य नविशितं स्तोत्रीया भवन्ति । ताश्च दशभिर्द्वियमाणाः शुद्धं भागं प्रयच्छन्तीति विराद्धम्पत्तिः, नैव-मुक्थ्यादीनां दशके सम्पूर्णे समाप्तिरिति ॥

²अथ के पुनस्ते स्तोमाः शको वा यज्ञस्य तदुपकारः शहरा-ह—द्वावित्यादि ॥ त्रिवृत्पञ्चदशौ प्रातस्सवनं धारयतः, यथा प्राणापानौ पुरुषं धारयतः । जन्मकाल एवानेन संयुज्येते इति पूर्वभावित्वमेतयोः । द्वौ माध्यन्दिनं पञ्चदशसप्तदशौ वहत इत्येव, यथा चक्षुश्च श्लोत्रं च पुरुषं वहतः । जननोत्तरकालं विषय-प्रहणमेतयोभवतीति मध्यभावित्वमेतयोः । द्वौ तृतीयसवनं वहतः

<sup>\*</sup>पराक्तुवृत्तिभेदेनेत्याधिकं कोशान्तरे.

यथा वाक्चं प्रतिष्ठा च पुरंपसंमि-तो वा एष यज्ञोस्थूरिः ॥ १ ॥ यं कामं कामयंते तमेतेनाभ्यंश्रुते स-

तृतीय-सवनम् । यथां । वाक् । च । प्रतिष्ठितिं प्रति-स्था । च । पुरुषसम्मित् इति पुरुष-सम्मितः । वे । एषः । यज्ञः । अस्थूरिः ॥ १ ॥ यम् । कामम् । कामयंते । तम् । एतेनं । अभी-ति । अभुते । सवैम् । हि । अस्थूरिणा । अभ्य-

सप्तद्रशैकिवंशों, यथा वाक्च प्रतिष्ठा चादों पुरुषं वहतः। वाक्प्रतिष्ठयोः स्वकार्यकरणसामर्थ्यं कितपयदिवसव्यपगतों भवत इति चरमभिवत्वमेतयोः । यथा प्राणादिवृत्तित्वेऽविशिष्टेऽपि विशिष्टोपकारजनकतया प्राणापानादिष दं भिद्यते एवं सवनभेदेनो-पकारिवशेषजनकतया पञ्चदशसप्तदशयोरावृत्तचाऽवस्थानात् पद्वीपपित्तिस्तोमानाम् । यस्मादेवं तस्मादेष यज्ञः पुरुषसिम्मतः पुरुषेण तुल्यः । उपमानपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्, 'तृतीया कर्मणि ' इति वा । अस्थूरिः अग्निष्टोमः । शाखान्तरीयपाठे च इयमित्रष्टोन्मस्याख्या । सर्वं स्वर्गीदिफलं अस्थूरिणाऽग्निष्टोमेन अम्यश्चेत, न प्रजापितमेव । अस्थूरित्वं चास्य 'द्वौ स्तोमो प्रातस्सवनम्' इत्यादिना प्रतिपादितम् । तथा अस्थूरिः पृष्ठवाही स चतुर्भिः पादेशुंज्यमानः स्वकार्यवहनं करोति यथा गवादिः । अयं तु

र्वे ध्रस्थूंरिणाऽभ्यश्रुतेऽमिष्टोमेन वे प्रजापंतिः प्रजा अंसृजत् ता अं-मिष्टोमेनेव पर्यगृह्णानासां परिगृही-तानामश्वत्रोत्यंप्रवत् तस्यांनुहाय रेत् आऽदंन तद्गंद्भे न्यंमाईस्मांद्रर्द-

श्रुत इत्यंभि-अश्रुते । अश्रिष्टोमेनेत्यंग्नि-स्तो-मेनं । वे । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । प्रजा इति प्र-जाः । असृजत । ताः । अग्रिष्टोमेनेत्यंग्नि-स्तोमेनं । एव । परीति । अगृह्वात् । तासांम् । परिगृहीतानामिति परि-गृहीतानाम् । अश्वतरः । अतीति । अग्रुवत् । तस्यं । अनुहायेत्यंनु-हायं । रेतः । एति । अद्व । तत् । गुर्देभे । नीति । अ-

प्रतिसवनं द्वाभ्यां युज्यमानस्स्वकार्यं करोति यथा शिरोवाही पुरुषः । तस्मादेष पुरुषसम्मित इति । 'हि च' इति निघा-ताभावः, 'तिङि चोदात्तवति' इति गतेरनुदात्तत्वम्, समासश्च ॥

³अथ यदुक्तं 'प्रजननं ज्योतिः'\* इति, तत्समर्थयते—अग्निष्टोमेने-त्यादिना ॥ अप्रजाताः प्रजा अजनयत्, प्रजाताश्च पर्यगृह्णात् विवेयीकृतवान् । अग्नेस्तोमो यज्ञायज्ञीयः, तदन्तः ऋतुरिष्टोमः 'अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः' इति षत्वम् । तासां परिगृहीतानां प्रजानां

<sup>\*# 4-9-9.1</sup> 

भो द्विरेता अथों आहुर्वडंबायां न्यंमार्डिति तस्माद्वडंबा द्विरेता अथों आहुरोषंधीषु ॥ २ ॥ न्यं-मार्डिति तस्मादोषंघयोनंभ्यका रे-भन्त्यथों आहुः प्रजासु न्यंमार्डि-

मार्ट्। तस्मात्। गर्दभः। द्विरेता इति द्वि-रेताः। अयो इति । आहुः। वडंवायाम्। नीति। अमार्ट्। इति । तस्मात्। वडंवा। द्विरेता इति द्वि-रेताः। अथो इति । आहुः। ओषंघीषु॥ २॥ नीति। अमार्ट्। इति । तस्मात्। ओषंघयः। अनेभ्य-का इत्यनंभि-अक्ताः। रेमन्ति । अथो इति ।

मध्ये अश्वतरीत्यप्रवत परिग्रहमतीत्यागच्छत् । ज्युङ् प्रुङ् प्रुङ् गतौ । अश्वायां गर्दभेनोत्पन्नोश्वतरः । 'वत्सोक्षाश्व' इत्यादिना प्ररच् । तस्यानुहायानुगम्य रेत आदत्त गृहीतवान् । ओहाङ् गतौ । तद्रेतो गर्दभे न्यमार्द् निमृष्टवान् । मृजेर्लिङ तिपि 'मृजे-वृद्धिः' इति वृद्धिः, व्रश्चादिना पत्वम्, तिपो ह्ळुचादिलोपे कृते 'रात्सस्य' इति नियमादन्त्यस्य न संयोगान्तलोपः । तस्मा-द्रदेभो द्विरेताः द्वयोर्गर्दभ्या बडवायाश्च प्रजायते इति कृत्वा द्विराक्तिकं रेतोस्येति द्विरेताः । 'परादिश्छन्दिसं' इत्युत्तरपदाद्यु-दात्तवम् । अथो अन्ये बडवायामश्वायां न्यमार्डित्याहुः । तस्मा-

ति तस्मायमा जायेते तस्मादश्वत-रो न प्रजायत् आत्तरेता हि तस्मा-ह्रर्हिष्यनेवह्रप्तस्सर्ववेद्से वा सु-

आहुः । प्रजास्विति प्र-जार्सु । नीति । अमार्ट् । इति । तस्मात् । युभौ । जायेते इति । तस्मात् । अश्वतरः । न । प्रेति । जायते । आत्तरेता इत्यान्ते-रेताः । हि । तस्मात् । वृर्हिषि । अनेव-क्ष्म इत्यन्वेदस इति सर्व-वे-

द्वडवा द्विरंता द्वाभ्यामश्वगर्दभाभ्यां प्रजायते इति कत्वा द्वे रेतसी अस्मा[स्मि]न्निषिच्येते इति द्विरंताः । अथो अन्ये ओषधीषु न्य-मार्डित्याहुः । 'ओषधेश्च विभक्तो' इति दीर्घः । तस्मादोषध-योऽनभ्यक्ता अकृतमेथुना रेभन्ति जगित । प्रथने रेभशब्दः । अथा-परे प्रजासु न्यमार्डित्याहुः । तस्माद्यमो प्रजासु प्रजायते, रेतो-द्वयस्य विद्यमानत्वात् । तस्मादश्वतरो न प्रजायते इति यस्मा-क्तस्मादनुहाय रेत आदत्ते इति प्रकृतेनान्वीयते । तदेवाह—आत्तरेटा हीति । हेतो हिशब्दः । तस्मादेव बर्हिष यज्ञे अश्वत-त्विक्कृप्तः दक्षिणादौ योग्यतां न भजते, आत्तरेतस्त्वेनासारत्वात् ॥

4सर्ववेदस इत्यादि ॥ सर्वाणि वेदांसि अस्मिन्देयानीति सर्व-वेदसं सर्वस्वदानम् 'अनसन्तात्' इत्यच्समासान्तः । यद्वा— सर्वधनवत्सर्ववेदसं, अर्राआदिनाऽच्समासान्तः । सहस्रदक्षिणत्वा-त्सहस्रमित्युपचारः, तत्रावक्क्ष्मः देय एव । 'गतिरनन्तरः' इति हस्रे वाऽवं क्रुप्तोति ह्यप्रंवत् य एवं विद्वानंशिष्टोमेन यजंते प्राजां-ताः प्रजा जनयंति परि प्रजाता

दुले । वा । लहस्रें । वा । अवंक्ष्त इत्यवं — क्र्-सः । अतीति । हि । अप्रंवत । यः । एवस । वि-दान् । अधिष्टोमेनेत्यं यि — स्तोमेनं । यजंते । प्रेति । अजांताः । प्रजा इति प्र—जाः । जनयंति । परी-

गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । हेतुमाह—अति ह्यप्रवतेति । 'हि च' इति निघातप्रतिषेधः । अयं च वर्हिण्यनवक्क्ष्मत्वे इतरत्र प्रदेयत्वे हेतुः । अग्निष्टोमदक्षिणाभूतगवादिसकाशात् निष्क्रान्तत्वात् तत्र तावदनवक्क्ष्मः सोयं 'गौश्राश्वतरश्च' इति प्रकृतावाम्नानात् इह च प्रतिषिद्धत्वात् साप्तदश्यवत् विकृत्यर्थो भवति । तदिदमु-कं—अति ह्यप्रवतेति । प्राकृतीर्दक्षिणा अतीत्य गतायं इदानीं विकृत्यर्थोपि यदि न स्यात् आम्नानवैयर्थ्यं स्यात् । प्रासंगिको-यमश्वतरस्य क्षेपः ॥

ैय एविमत्यादि ॥ तस्मादिष्टिशेमेन यजेतेति विधिरनुमीयते । 'चादिलेषे विभाषा' इति प्रथमा तिङ्किभिक्तिने निहन्यते । तस्मा-दाहुरिति । यस्मादेवं प्रजासृष्टचर्थं प्रजापितरनेनायजत तस्मा-दिसमिष्टिशेमं ज्येष्ठयज्ञमाहुः ज्येष्ठस्य प्रशस्तस्य प्रजापतेः यज्ञ इति कृत्वा । तदेवाह—प्रजापितर्वा वेत्यादि । अग्र इतीदानी-मधिकं स्यात्; तस्मादन्यथा व्याख्यायते—ज्येष्ठः प्रथमः ज्ये- गृह्णाति तस्मादाहुर्ज्येष्ठयुज्ञ इति ॥ ३ ॥ प्रजापतिर्वाव ज्येष्ठस्स हो-तेनायेऽयंजत प्रजापतिरकामयत् प्रजायेयेति स मुख्तस्त्रिवृतं निरं-

ति । प्रजांता इति प्र—जाताः । गृह्वाति । तस्मात् । आहुः । ज्येष्ठ्यज्ञ इति ज्येष्ठ—यज्ञः । इति ॥ ३ ॥ प्रजापंतिरिति प्रजा—पतिः । वाव । ज्येष्ठः । सः । हि । एतेनं । अग्रे । अयंजत । प्रजापंतिरिति प्रजा—पतिः । जायेषः । इति । जा—पतिः । अकाम्यत् । प्रेति । जायेष् । इति । सः । मुख्तः । त्रिवृत्मिति त्रि—वृतंम् । निरिति । अ-

ष्ठश्रासी यज्ञश्रेति ज्येष्ठयज्ञः । प्राथम्ये हेतुमाह—यस्मात्प्रजा-पतिरनेनाग्रे प्रथममयजत ततोन्यः क्रतुभिः अयष्ट तस्मात् अयं प्रथमो यज्ञानामासीदिति, यथोक्तं—'एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञा-नाम्' इति । इदमिदानीं किमर्थं प्रजापतिर्वाव ज्येष्ठ इति? नानेन ज्येष्ठपदं व्याख्यायते, अपि तार्हि? वृद्धतमत्वं प्रजापतेरुच्यते; यथाऽनेन कृतं तथाऽन्यैः कर्तव्यमिति प्रतिपादनार्थम् । तस्मादने-नानिष्ट्वा अन्येन विकारेण न यज्ञेतेति । 'हि च ' इति निघा-ताभावः ॥

<sup>6</sup>प्रजापितरकामयतेत्यादि ॥ स्तोमानामुत्पत्तिरिहोच्यते । प्रा-सिङ्गिकमग्न्यादीनाम् । त्रिवृतं नवस्तोत्रीयं स्तोमं मुखतो निरिमxi—20 मिमीत तम् सिर्देवता ऽन्वं सृज्यत गा-यत्री छन्दों रथन्त्र श्र सामं ब्राह्मणो मेनुष्योणामुजः पंशूनां तस्माने मु-ख्यां मुख्तो ह्यसृंज्यन्तोरंसो बाहु-भ्यां पश्चद्वां निरंमिमीत् तमिन्द्रो

मिमीत् । तम् । अगिः । देवतां । अन्विति । असृज्यत् । गायत्री । छन्दंः । रथन्त्रमिति रथं—
त्रम् । सामं । ब्राह्मणः । मनुष्याणाम् । अजः ।
पृश्रूनाम् । तस्मात् । ते । मुख्याः । मृख्तः । हि ।
असृज्यन्त । उरंसः । वाहुभ्यामिति वाहु—भ्याम् ।
पृश्रद्दशमिति पश्र—दुशम् । निरिति । अमिमीत् ।

मीत । 'अपादाने चाहीयरुहोः' इति तिसः । त्र्यवयवास्तिस्तो वृत्तयोस्येति त्रिवृत्, त्रिचक्रादित्वादुत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । तमनु तेन सहाग्न्यादयोन्वमृज्यन्त । तृतीयार्थे अनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । मुख्याः प्रधाना इत्यर्थः । तमेव हेतुमाह—मुखत इति । मुखे भवत्वान्मुख्यस्य च प्रधानत्वात् । दिगादित्वाद्यत् । यतो हि यत् निर्मीयंते तत्र भवति तत् । न हि निष्क्रमणमात्रं निर्माणमिति । पूर्ववित्रिधाताभावः ॥

<sup>7</sup>उरसो बाहुभ्यां पश्चद्शं पश्चद्शस्तात्रीयं निर्मिमीत । 'स्तो-मे डिविधिः पश्चद्शाद्यर्थे' इति डः । ततस्त्वन्द्राद्योसृज्यन्त देवता ऽन्वं सृज्यत त्रिष्ठु च्छन्दो बृहत् ॥ ४ ॥ सामं राज्यन्यो मनुष्यांणामिवः पश्चनां तस्माने वीर्यावनतो वीर्याद्वयसृज्यन्त मध्यतस्संप्रदुशं निरंमिमीत् तं विश्वे देवा
देवता अन्वंसृज्यन्त जर्गती छ-

तम् । इन्द्रंः । देवतां । अन्विति । असृज्यत् । त्रिष्ठुप् । छन्दंः । बृहत् ॥ ४॥ सामं । राजन्यंः । मनुष्याणाम् । अविः । पृज्ञानाम् । तस्मात् । ते । वीयीवन्त् इति वीयी-वृन्तः । वीयीत् । हि । अन्तिरिति । अमध्यतः । सप्तद्शामिति सप्त-द्शम् । निरिति । अमिमीत् । तम् । विश्वे । देवाः । देव-ताः । अन्विति । असृज्यन्त् । जगंती । छन्दंः ।

वीर्यावन्तः । 'अन्येषामि' इति दीर्घत्वम् । तमेव हेतुमाह— वीर्यादिति । वीर्यवतः स्थानादित्यर्थः । वीर्यवत्त्वातिरायप्रदर्शनार्थं ताच्छब्द्यम् । लुप्तमत्वर्थीयो वा ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>मध्यत उदरात् सप्तदशस्तोत्रं निरमिमीत । तमनु विश्वेदेवाद-योन्वमृज्यन्त । आद्या उपजीव्याः, रुप्यादीनां क्षीरादीनां च तद-धीनत्वात् । तमेव हेतुमाह—अन्नधानादित्यादि । अन्नानि अश-

न्दों वैह्वप् साम् वैद्यों मनुष्यां-णां गावंः पश्चनां तस्मात्त आद्यां अञ्चधानाद्वयसृष्यन्त् तस्माद्भ्याः -सोन्येभ्यो भूपिष्ठा हि देवता अन्वसृष्यन्त प्त एंकविद्दशं नि-रंमिमीत् तमनुष्ठुष्छन्दंः ॥ ५॥ अ-

वैह्यम् । सामं । वैद्ययंः । मनुष्यांणाम् । गावंः ।
पृश्वाम् । तस्मात् । ते । आद्यांः । अञ्चधानादित्यंत्र—धानात् । हि । असृष्यन्त । तस्मात् । भूयार्थसः । अन्येभ्यंः । भूयिष्ठाः । हि । देवतांः ।
अन्विति । असृष्यन्त । पृताः । एकविद्शामित्येक-विद्शम् । निरिति । अमिमीत् । तम् । अ-

नानि धीयन्ते अस्मिन्नित्यन्नधानमुदरम् । तस्माद्भूयांसी बहुतराः अन्येभ्यः उत्पन्नभ्यः । तमेव हेतुमाह—यस्मात् भूयिष्ठा-भिर्बहुतमाभिः देवताभिर्विश्वेदेवाख्याभिस्सहासृज्यन्त जगत्यादयः त स्मात् भूयांसोन्येभ्यः, अन्ये त्वेकैकामनूत्पन्ना इति नातिभूयांसः॥

<sup>॰</sup> पतः पद्भचां एकविंशस्तोत्रीयं निरमिमीत । 'पह्नः' इत्यादिना पद्भावः । तमनुष्टुवादयोन्वसृज्यन्त । तो भूतसंक्रामिणौ विदितावेतावनन्तरोक्तावश्वशूद्रो भूतानां संक्रामयितारो वेाढुत्वेन

न्वंसृज्यत वैराज सामं शूद्रो मंनु-ण्याणामश्रः पशूनां तस्मान्तो भूत-संक्रामिणावश्रंश्र शूद्रश्च तस्मांच्छू-द्रो यज्ञेऽनंवक्र्<u>सो</u> न हि देवता अ-न्वसृज्यत् तस्मात्पादावुपं जीवतः

नुष्टु बित्यंनु — स्तुप् । छन्दंः ॥ ५ ॥ अन्विति । असृज्यत् । वैराजम् । सामं । श्रूद्रः । मनुष्याणाम् ।
अश्वः । प्रशूनाम् । तस्मात् । तौ । भूत्सङ्कामिणाविति भूत — सङ्कामिणौ । अश्वः । च । श्रूद्रः ।
च । तस्मात् । श्रूद्रः । युक्ते । अनेवक्र्म् इत्यनंव — क्र्मः । न । हि । देवताः । अन्विति । असृंज्यत । तस्मात् । पादौ । उपेति । जीवृतः । प्-

देशादेशान्तरं प्रापयतः रुप्यादिव्यापारद्वारा इत्यर्थः । वक्ष्यमाणः 'पत्तो ह्यमृज्येताम् ' इति हेतुः अत्रापि द्रष्टव्यः । तस्मादेव शूद्रो यज्ञे सर्वात्मनाऽनवऋ्ष्तः । हेतुं चाह—न हीति । न ह्यश्वशूद्रौ देव-ताभिस्सहामृज्यतः, एकविंशामृष्टचादौ देवतामृष्टचभावात् । नन्व-श्वस्यापि समानमतत् । सत्यम् । तस्य स्वयमेव सर्वदेवताधा\*-रत्वात् न देवताभिस्सह मृष्टचभावो यागायोग्यतामस्यावहतीति

अदेवतासा इत्यपि पाठः,

प्नो ह्यसृंज्येतां प्राणा वै त्रिवृदंर्ध-मासाः पंश्रद्शः प्रजापंतिस्सप्तद्श-स्त्रयं इमे लोका असावदित्य एंक-विश्रा एतस्मिन्वा एते श्रिता ए-

नः । हि । असृंज्येताम् । "प्राणा इति प्र—अनाः।
वै । त्रिवृदिति त्रि—वृत् । अर्धमासा इत्यर्ध—मासाः । पश्चद्द्रा इति पश्च—द्द्राः । प्रजापितिरिति
प्रजा—पृतिः । सप्तद्श इति सप्त—द्द्राः । त्रयः ।
इमे । लोकाः । असौ । आदित्यः । एकवि ९३ ।
इत्येक—वि९शः । "एतस्मित्र्वं । वै । एते । श्चि-

नूनं मन्यन्ते । यथोक्तं—'तस्मादश्वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः'\* इति । तस्मात्पादावुपजीवत इति । स्वप्रयासाधीनजीवना इत्यर्थः । क-स्मादित्याह—पत्तो हीति ॥

10प्राणा वा इत्यादि ॥ स्तोमानां स्तुतिः । नवत्वान्वयात्त्रिवृ-दादीनां प्राणादित्वेन स्तुतिः 'न व वै पुरुषे प्राणाः' । इति । अ-र्धमासाः पञ्चदरादिवसाः पञ्चदराः । प्रजापितः सप्तदरात्मा छन्द स्यः । यथा—'यो वै सप्तदराम्' । इत्यादि । यद्वा—प्रजोतपत्तिहे-तुत्वात्सप्तदरास्य प्रजापितित्वेन स्तुतिः । सप्तदरोन प्रजापितना त्रिमिश्र होकैः सम्मितः । आदित्यः एकिंवरात्यन्वयोदेकिंवराः स्तामः ॥

11 एतस्मिन्नित्यादि ॥ एवमनेन प्रकारेण एतस्मिन्नेतत्स्तोमचतुष्ट-

<sup>\*</sup>河、 ३-८-७. †村. ६-9-9.18 【村. 9-६-99.1

तस्मिन्प्रतिष्ठिता य एवं वेदैतास्मं-बेव श्रंयत एतस्मिन्प्रति तिष्ठ-ति ॥ ६ ॥

प्रात्रस्यवने वै गांयत्रेण छन्दंसा

ताः । एतस्मिन्नं । प्रतिष्ठिता इति प्रति–स्थिताः । यः । एवम् । वेदं । एतस्मिन्नं । एव । श्रयते । एतस्मिन्नं । प्रतीति । तिष्ठति ॥ ६ ॥

अस्थूरिरोषंघीषु ज्येष्ठ<u>य</u>ज्ञ इति बृहदंनुष्टु-प्छन्दः प्रतिष्ठिता नवं च ॥ १ ॥

प्रात्स्सवन इति प्रातः-सवने । वै । गायत्रे-

यवत्यग्रिष्टोमे एते प्राणादय आदित्यपर्यन्ताश्श्रिताः, एतस्मिन्नेव प्रतिष्ठिताः अत्रैव नियतं वर्तन्ते, न कदाचिदिमं त्यजन्ति । एवं वेदिता एतस्मिन्नग्निष्टोमे श्रितः प्रतिष्ठितश्र भवति एतद्नु-ष्ठानशीलो भवति ॥

इति सप्तमे प्रथमे प्रथमोनुवाकः.

¹इदानीं पुरुषमिव प्राणाः त्रिवृदादयो यज्ञाङ्गसाहित्येन भव-न्तीति प्रतिपादयितुमाह—प्रातस्सवन इत्यादि ॥ अयं यज्ञः त्रिवृते स्तोमां प्रयोतिर्दधंदेति त्रि-वृतां ब्रह्मवर्चसेनं पश्चद्शाय ज्योति-दधंदेति पश्चद्शेनौजंसा वृधिण स-प्रदुशाय ज्योतिर्दधंदेति सप्तद्शेनं प्राजापृत्येनं प्रजननेनैकविश्शाय

ण । छन्दंसा । त्रिवृत् इति त्रि-वृते । स्तोमाय । ज्योतिः । दर्धत् । एति । त्रिवृतिति त्रि-वृतां । ब्र-ह्यवर्धसेनेति ब्रह्म-वर्धसेनं । पृश्रद्शायेति पश्र-द्रशायं । ज्योतिः । दर्धत् । एति । पृश्रद्शोनेति पश्र-द्रशेनं । ओजंसा । वीर्यंण । स्प्तद्शायेति सप्त-द्रशायं । ज्योतिः । दर्धत् । एति । स्प्तद्शोनेति सप्त-द्रशेनं । प्राजाप्तयेनेति प्राजा-पृत्येनं । पृज-नेनेति प्र-जनेनेन । एकवि १ शायेत्येक-वि १-

प्रातस्तवने गायत्रेण छन्दसा त्रिवृत्सम्बन्धिना ज्योतिर्दीप्ति दधत् त्रिवृते स्तोमाय गच्छिति त्रिवृत्सकाशं गच्छिति गायत्रत्वात्प्रातस्स-वनस्य । गायत्रचेव गायत्रम् । 'छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुं-सके स्वार्थ उपसंख्यानम् ' इत्यण् । छन्दोग्रहणं सामिनवृत्त्य-र्थम् । 'क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् ' इति कर्मणस्सम्प्रदानत्वम् । यावत्तिवृद्वायत्रचन्वयाज्ज्योतिष्मान् भवति यज्ञः ततस्त्रिवृता ब्रह्मव-र्चसनिमित्तेन ज्योतिर्द्यत् पञ्चदशाय स्तोमायैति । ओजोवीर्यहे- ज्योतिर्दधंदेति स्तोमं एव तत्स्तो-मां य ज्योतिर्दधंदेत्यथो स्तोमं एव स्तोमंम् भि प्रणंयति यावंन्तो वै स्तोमास्तावंन्तः कामास्तावंन्तो लो-

शायं । ज्योतिः । दर्धत् । एति । स्तोमंः । एव । तत् । स्तोमाय । ज्योतिः । दर्धत् । एति । अथो इति । स्तोमें । एव । स्तोमम् । अभि । प्रेति । नयति । यार्वन्तः । वे । स्तोमाः । तार्वन्तः । का-माः। तार्वन्तः । लोकाः । तार्वन्ति । ज्योती १षि ।

तुना पञ्चद्दोन ज्योतिर्द्धत् सप्तद्दशायैति । ततः प्रजननहेतुना प्राजापत्येन सप्तद्दशेन ज्योतिर्द्धत् एकविंशायैति । तस्मातस्तोम एव भूत्वा ज्योतिर्द्धदयं यज्ञः स्तोमायोत्तरस्मे एति । अथो अपि च अयमेव यज्ञः स्तोम पञ्चद्दशादिके स्तोमं त्रिवृदादि कमि प्रणयति आभिमुख्येन नयति अतस्तोमाधीनमस्य सर्वफ- छसाधनत्वमिति ॥

²तदेवाह—यावन्त इत्यादि ॥ यावन्तो यावत्परिमाणास्स्तोमाः तावन्ति कामलोकज्योतींपि तत्रैव समाप्तानि । कामाः धनपुत्रा-द्याः । लोकाः स्वर्गादयः । ज्योतींपि तेजांसि ब्रह्मवर्चसा-दीनि । एतावत इत्यादि । एतावत्परिमाणान्यभिमतस्तोमादिनाऽवсс-क्रिक्वे ukur भूको । एत्तस्तोमसाध्यानि सर्वाण्यपि एवमादीन्यवरुन्धे । cc-क्रिक्वे ukur भूको university Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA कास्तावंन्ति ज्योतीक्षं च्येतावंत एव स्तोमांनेतावंतः कामांनेतावंतो लो-कानेतावंन्ति ज्योतीक्ष्व्यवं रुन्धे ॥ बह्मवादिनों वदन्ति स त्वे यंजेत् योग्निष्टोमेन यजमानोथ सर्वस्तो-

एतावंतः । एव । स्तोमानं । एतावंतः । कामानं । एतावंतः । लोकान् । एतावंत्ति । ज्योती ५ वि । अवेति । हुन्धे ॥ ७ ॥

तावंन्तो लोकाखयों दश च॥ २॥

'ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनः । वद्नित् । सः।
तु । वे । यजेत । यः । अधिष्टोमेनेत्यंधि-स्तोमेनं ।

तदेवाह—एतावत इत्यादि । एतत्स्तोमसाध्यानि सर्वाण्यपि काम-लोकज्योतींपि अवरूनेधे इत्यर्थः । कः १ पूर्वानुवाकरोपत्वात् 'योग्नि-ष्टोमेन यजते' इति गम्यते ॥

इति सप्तमे प्रथमे द्वितीयोनुवाकः.

¹अधुना स्तोमान्तरयं निन्दन्विशिष्टरूपतामस्य ज्ञात्वेव यष्टव्यम्-नेनेति दर्शयितुमाह—ब्रह्मवादिन इत्यादि ॥ स एव यष्टुमहिति | CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA मेन यजेतेति यस्यं त्रिवृतंमन्तर्य-नितं प्राणा १ स्तस्यान्तर्यन्ति प्राणेषु मेऽव्यंसदिति खलु वै यज्ञेन यजे-

यजंमानः । अथं । सर्वस्तोमेनितः सर्व-स्तोमेन । यजंत । इति। यस्यं । त्रिवृत्तिमिति त्रि-वृतंम् । अ-न्तुर्यन्तीत्यंन्तः – यन्ति । प्राणानिति प्र-अनान् । तस्यं । अन्तः । यन्ति । प्राणोध्विति प्र-अनेषुं । मे । अपीति । असत् । इति । खलुं । वे । यज्ञे-

'अर्हे रुत्यतृचश्र' इति यजेलिङादि । इतः पूर्व योग्निष्टोमेन यजन्मानस्सन् इदानीं सर्वस्तोमेन यजेत । 'शिक लिङ्क् ' इति द्वि वित्रे तीये पर्याये लिङ् । चतुष्टोमेनाप्यन्तितिन सर्वस्तोभेन स्तोमानां याथात्म्यं निदित्वा अप्रमतो यष्टुं शक्कोतीति ब्रह्मनादिन आहुः । संहितायां तोरन्तलोपश्छान्दसः, उक्तं च प्रातिशाख्ये—'तुनुपूर्व उदात्तयोर्वकारः '\* इति ॥

ैयस्येत्यादि ॥ अन्तर्यन्ति प्रमादादुत्सृजन्ति । 'अन्तरपरिग्रहे ' इति गतित्वात् 'तिङि चोदात्तवति ' इति अन्तरशब्दो निहन्यते, 'उदात्तवता तिङा ' इति समासः, प्राणान्यजमानस्योत्सृजन्ति वि-नाशयन्ति साम्यात् । ननु यद्यन्तरिताः प्राणाः प्रेप्सितस्य स्वर्ग-स्य का गतिरित्याह—प्राणेप्विति । न केवलं स्वर्ग एव अपि तु प्राणेप्विप मे मम भागित्वमसत् अस्तीति खलु वै यज्ञेनानेन अ- मानो यजते यस्यं पश्चद्रशमंन्तर्य-नितं वीयं तस्यान्तर्यन्ति वीर्यं मेऽ-प्यंसदिति खळु वे यज्ञेन यजंमा-नो यजते यस्यं सप्तद्शमंन्त्र्यन्ति ॥ ८॥ प्रजां तस्यान्तर्यन्ति प्रजा-यां मेऽप्यंसदिति खळु वे यज्ञेन

नं । यजंमानः । यज्ते । यस्यं । पृश्वद्शमिति
पश्च-दृशम् । अन्तर्यन्तीत्यंन्तः—यन्ति । वीर्यम् ।
तस्यं । अन्तः । यन्ति । वीर्यं । मे । अपीति ।
असत् । इति । खलुं । वै । यक्तेनं । यजंमानः ।
यजते । यस्यं । सप्तद्शमिति सप्त-दृशम् । अन्तर्यन्तीत्यंन्तः—यन्ति ॥ ८ ॥ पृजामिति प्र—
जाम् । तस्यं । अन्तः । यन्ति । पृजामिति प्र—
जाम् । तस्यं । अन्तः । यन्ति । पृजायामिति
प्र—जायाम् । मे । अपीति । असत् । इति । ख-

ब्रिष्टोमेन यजमानो यजते सर्वेभ्यः कामेभ्योब्रिष्टोम इति । यहा— प्राणोप्विति निमित्तसप्तमी । न केवलं स्वर्गार्थमेव, अपि तु प्राणा-र्थमिप ममायं यज्ञोस्तु इति यजमानो यजते, एवं सर्वत्र द्रष्ट-व्यम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>वीर्यमिति ॥ पश्चद्शस्य वीर्यस्थानादुत्पन्नत्वात् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>प्रजामिति ॥ प्रजननसाधनत्वात्सप्तद्रास्य ॥

यजंमानो यजते यस्यैकिन्द्रशमंनत्यन्तिं प्रतिष्ठां तस्यान्तर्यन्ति प्रतिष्ठायां मेऽ प्यंसदिति खलु वै यजोन यजंमानो यजते यस्यं त्रिण-

लुं। वै। युक्तेनं। यजमानः । युज्ते। यस्यं।
एकवि द्रामित्येक – वि द्राम् । अन्तर्यन्तीत्यंन्तः – यन्ति । प्रतिष्ठामिति प्रति – स्थाम् । तस्यं।
अन्तः। यन्ति । प्रतिष्ठायाभिति प्रति – स्थायाम्।
मे । अपीति । असत्। इति । खलुं । वै। यक्नेनं। यजमानः । यजते । यस्यं। त्रिणविमिति

<sup>5</sup>प्रतिष्टामिति ॥ एकविंशस्य पद्भचामुत्पन्नत्वात् ॥

ेत्रिणविमिति ॥ त्रीणि नवकानि परिमाणमस्येति पूर्ववत् उः ।
सप्तिवंशस्तोत्रियस्त्रिणवः । 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः' इति णत्वम् ।
ननु त्रिणवत्रयस्त्रिययोः चतुष्टोमेऽस्मिन् कः प्रसंगः । सत्यम्,
एतयोरप्यन्तरयद्गेषश्रवणात् एतावप्यिष्टिष्टोमे ऋद्ध्या संपाद्यावितिः
भावः । तत्कथमेतौ संपादितो स्यातामिति? उच्यते—आज्यानि चत्वारि पश्चदशान्नानि संभूय पष्टिस्स्तोत्रिया भवन्ति ताश्चः
द्वौ त्रिंशद्वगी तत्रिकस्मात्तिस्त्र उद्मियन्ते एताश्चेतरत्र दीयन्ते ।
एवमेतौ संपन्नावनन्तरितौ भवतः । ततश्च तदन्तरयदोषो न भविप्यतीति । ऋतूनिति । नक्षत्रसंख्यान्वयेन संवत्सरात्मकत्वात्त्रिण-

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

वमन्तर्यन्त्यृत् श्रिष्ठ तस्यं नक्षित्रियां च विराजमान्तर्यन्त्यृतुषु मेऽव्यंसन्न-क्षित्रियांयां च विराजीति ॥ ९ ॥ खलु वै यज्ञेन यजमानो यजते य-स्यं त्रयाश्चिश्रामन्त्रयन्ति देवता-

त्रि-नवम् । अन्तर्यन्तीत्यन्तः-यन्ति । ऋतून् । च । तस्यं । नक्षित्रयाम् । च । विराज्ञिमिति वि-राजंम् । अन्तः । यन्ति । ऋतुषुं । मे । अपीति । असत् । नक्षित्रयायाम् । च । विराजीति वि-राजिते । इति ॥ ९ ॥ खलुं । वे । यज्ञेनं । यज्ञेमानः । यज्ते । यस्यं । त्र्यस्त्रिक्षक्षक्षित्रयामिति त्रयः-विर्शनम् । अन्तर्यन्तीत्यंन्तः-यन्ति । वेवताः ।

वस्य । ऋत्वन्तरये च सर्वपुरुषार्थलोपः । नक्षत्रियामिति । नक्षत्रसममूहात्मिकां विराजमन्तर्यन्ति । 'नक्षत्राद्धः' इति समूहे घः। सप्तविश्वातिनक्षत्राणीति तिस्त्रो विराजोः निवृतः एकैकाक्षरोनत्वात् । एकैव त्रिवत् त्रिपदा विराट् । त्रिणवत्वस्यान्तरये नक्षत्राण्ये-वान्तरितानि स्युः ततोस्य सर्वार्थलोपः। यद्वा—जीवितविषयत्वात् जन्मदिनानामावृत्त्या त्रिंशन्नक्षत्राणि भवन्तीति पूर्णा एव तिस्रो विराजः । तदन्तरये जीवितलोप इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>त्रयस्त्रिंशमिति ॥ त्रयश्च त्रिशच त्रयस्त्रिशत, 'त्रेस्वयः CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

स्तस्यान्तर्यन्ति देवतांसु मेऽप्यंस्-दिति खलु वै युज्ञेन यजंमानो य-जते यो वै स्तोमानामव्यं पंर्म-तां गच्छंन्तं वेदं पर्मतांमेव गंच्छ-ति त्रिवृद्दे स्तोमानामव्यस्तिवृत्पंर्-

तस्यं । अन्तः । युन्ति । देवतांसु । मे । अपीति । असत् । इति । खर्छु । वे । युज्ञेनं । यजंमानः । युज्जते । धरः । वे । स्तोमानाम् । अवमम् । पुरमनाम् । गुरमनाम् ।

इति त्रयसादेशः । तावत्यस्तोत्रियाः परिमाणमस्यति पूर्ववत् डः । देवता इति । तासां त्रयस्त्रिंशत्वात् द्युप्टथिव्यन्तरिक्षस्था-नां प्रत्येकमेकादशत्वात् ॥

<sup>8</sup>एवं सर्वप्रकतिरिमिष्टोमः सगुणो विहितः । अथ विक्रतीनामप्युदाहरणार्थं अतिरात्रो यज्ञकतूनां परमो विधीयते । यथोक्तं—'अतिरात्रः परमो यज्ञकतूनाम् '\* इति । तद्र्यं तद्रतं
कंचिद्रुणविशेषं विधातुमाह—यो वा इत्यादि ॥ अवमः अल्पः,
परमः उत्तमः । यद्वा—अवमः आद्यः परमः अन्त्यस्त्रिवृत् स्तोमानामवमः सोतिरात्रे परमो भवतीति 'त्रिवृद्रथन्तरसन्धः' इति
सन्धिस्तोत्रस्य त्रिवृन्वात् । एवं वेदिता परमतामुत्तमतां गच्छ-

<sup>\*</sup> H. U-6-90.

मो य एवं वेदं पर्मतांमेव गं-च्छति॥ १०॥

अङ्गिरसो वै स्त्वमांसत् ते सुव्गी लोकमांयन्तेषा १ हविष्मा १ श्व हवि-ष्क्रचांहीयेतां तार्वकामयेता १ सुव्-

अवमः । त्रिवृदिति त्रि-वृत् । पुर्मः । यः । ए-वम् । वेदं । पुरमताम् । एव । गुच्छति ॥ १०॥

> सप्तद्शमन्त्रयन्ति विराजीति चतुं-श्रत्वारि श्राच ॥ ३ ॥

'अङ्गिरसः । वै । स्त्रम् । आस्त् । ते । सुव-गिभितिं सुवः-गम् । छोकम् । आयन् । तेषाम्। हविष्मान् । च । हविष्कदितिं हविः-कत् । च । अ

ति । तस्मात् तथा कर्तव्यमिति शेषः । एवंगुणकोतिरात्रः कर्तव्य इति विधिरनुमीयते उपलक्षणत्वाच्च सर्वेऽप्येकाहा विहिता भवन्तीति ॥

इति सप्तमे प्रथमे तृतीयोनुवाकः.

¹एवं सर्वेऽप्येकाहा विहिताः । द्विरात्राद्योप्यहीनाः ऋमेण वि-धीयन्ते । सर्वे चाहीनाः अन्यत्रते[तिरात्रा भवन्ति by 83 Foundation USA र्ग लोकमियावित् तावेतं दिरात्र-मंपद्यतां तमाऽहंरतां तेनांयजेतां ततो वै तौ सुंवर्ग लोकमैतां य एवं विद्यान्दिंरात्रेण यजंते सुवर्गमेव लो-

हीयेताम् । तौ । अकामयेताम् । सुवर्गमिति सु-वः-गम् । छोकम् । इयाव । इति । तौ । एतम् । द्विरात्रामिति दि-रात्रम् । अपरयताम् । तम् । एति । अहरताम् । तेनं । अयजेताम् । ततः । वै । तौ । सुवर्गमिति सुवः-गम् । छोकम् । ऐताम् । यः । एवम् । विद्वान् । द्विरात्रेणेति दि-रात्रेणं । यजेते । सुवर्गमिति सुवः-गम् ।

वाहीनो यदि च सत्रं, उभयथेवोभयतोतिरात्रो द्वादशाहो भवति । अन्यथाऽहीनोपि उभयतोतिरात्रो भवति । सर्वमुत्तरत्र वक्ष्यते । अङ्गिरस इत्यादि ॥ आसिरयमकर्मकः, सोस्मिन्वषये आस्थानकर्मत्येके । यथा सत्रं भवति तथाऽऽसतेत्यन्ये । सत्रासनं सहासनं ऋतुविशेषस्याख्या, तदकुर्वतेत्यपरे । यथा 'प्रति प्रातिष्ठद्घ्वरे' इत्यादि । तेषां मध्ये हविष्मद्धाविष्कृत्रामानो अहीयेतां तस्मात्स्थानात्प्रच्युतो । तावकामयेतामिति । चत्वारो दिरात्राः व्युष्टिद्विरात्राङ्गिरसकापिवन चित्ररथनामानः । तत्रै-

**<sup>\*</sup> तै.** ब्रा. ३-१२-९.

<sup>†</sup>कापिनव.

कमेति तावैतां पूर्वेणाहाऽगेच्छता-मुत्तेरेण ॥ ११ ॥ अभिष्ठवः पूर्व-महंभवित गतिहत्तंरं ज्योतिष्ठोमोऽ-विष्ठोमः पूर्वमहंभवित तेजुस्तेनावं

एव । लोकम । एति । तौ । ऐतांम । पूर्वण । अहां । अगंच्छताम । उत्तरेणेत्युत्—तरेण ।। १९ ।। अभिष्ठव इत्यंभि—ष्ठवः । पूर्वम । अहंः । भविति । गितः । उत्तर्मित्युत्—तरम । व्योतिष्टोम इति ज्योतिः—स्तोमः । अग्रिष्टोम इत्यंमि—स्तोमः । पूर्वम । अहंः । अवेति । पूर्वम । अहंः । भवित । तेर्नं । अवेति ।

तमित्याङ्गिरसं निर्दिशति इतरनिवृत्त्यर्थम् । तमाहरतां इष्टसाधन-त्वेन गृहीतवन्तों, तेनायजेतां इष्टं साधितवन्तों । यद्वा—तमा-हरतां तमारभेतां तेन अयजेतां देवान् पूजितवन्तों ततस्स्वर्गं गतों । ऐतां स्वर्गार्थं प्रस्थितों, अगच्छतां स्वर्गं प्राप्तवन्तों । अभिष्ठवः षडहस्याद्यमहः अस्य पूर्वमहभवति । गतिरुत्तरमिति । अष्टमोतिरात्रविशेषः उत्तरमहर्भवति ॥

²तयोः स्तोमविधानार्थमाह—ज्योतिष्टोमः त्रिवृदादिस्तोमचतुष्टय-वानिष्रिष्टोमः अग्निष्टोमसामान्तं पूर्वमहर्भविति । सर्वस्तोमः सर्वसं स्थासंबन्धिस्तोमवानितरात्रो द्वितीयमहर्भविति । यथोक्तं—'चतुर्वि-शाः प्रवमानाः पञ्चदशानि त्रीण्याज्यानि, सप्तदशमच्छावाकस्य

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

हन्धे सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तर्द्र स-र्वस्याप्त्रचे सर्वस्यावंरुध्ये गायत्रं पू-र्वेऽह्नत्सामं भवति तेजो वे गांय-त्री गांयत्री बंह्यवर्चसं तेजं एव बं-ह्यवर्चसमात्मन्धंने त्रैष्टुंभुमुनंर ओ-

कृत्ये । सर्वस्तोम् इति सर्व-स्तोमः । अतिरात्र इत्यंति-रात्रः । उत्तर्मित्युत्-त्रम् । सर्वस्य । आप्तर्थे । सर्वस्य । अवंरुद्धया इत्यवं-रुद्धये । अवंरुद्धया इत्यवं-रुद्धये । अवंरुद्धया इत्यवं-रुद्धये । वृद्धया । पूर्वे । अहनं । सामं । अविते । तेजंः । वे । गायवी । गायवी । ब्रह्मवर्चसमिति वहा-वर्चसम् । तेजंः । एव । ब्रह्मवर्चसमिति वहा-वर्चसम् । आत्मन् । धते । त्रेष्टुंभम् । उत्तं-

एकविंशानि त्रीणि एछानि, त्रिणव\*मच्छावाकस्य त्रयस्त्रिशो-ग्रिष्टोमसामानि एकविंशान्युक्थ्यानि सषोडशिकानि पञ्चद्शी राात्रिः त्रिवृत्सन्धिः ' इति ॥

³गायत्रं गायत्रीप्रभवं पूर्वेऽिह्न साम भवति, त्रैष्टुभमुत्तरस्मि-न्निह्नि । आज्ये त्रैष्टुभस्य साम्रोभावात् होतुराज्ये विधानम् । यथोक्तमाचार्येण—'होतुराज्यं संपादयेत् ' इति ॥

<sup>\* \*</sup>त्रिवृतं.

<sup>†</sup>राज्यमेतानि。

जो वे वीयें त्रिष्ठुगोर्ज एव वीर्यमात्मन्धंने रथन्त्रं पूर्वं ॥ १२ ॥ अहन्त्सामं भवतीयं वे रंथन्त्रम्स्यामेव प्रति तिष्ठति वृहदुन्तेरेऽसौ वे
वृहद्मुष्यांमेव प्रति तिष्ठति तदांहुः क्षं जगंती चानुष्ठुष्चेति वेखा-

र इत्युत् – तरे । ओजंः । वै । वीर्यम् । त्रिष्ठुप् । ओजंः । एव । वीर्यम् । आत्मन् । धते । रथन्त-रिमिति रथं – तरम् । पूर्वं ॥ १२ ॥ अहन् । सामं । भविते । इयम् । वे । रथन्त्रिमिति रथं – तरम् । पूर्वं ॥ १२ ॥ अहन् । सामं । भविते । इयम् । वे । रथन्त्रिमिति रथं – तरम् । अस्याम् । एव । प्रतीति । तिष्ठिति । वृ-हत् । उत्तर्र इत्युत् – तरे । असौ । वे । वृहत् । अ-मुष्याम् । एव । प्रतीति । तिष्ठिति । तत् । आ-हुः । क्षं । जगंती । च । अनुष्ठुवित्यंनु – स्तुप् । च । इति । वैखानसम् । पूर्वं । अहन् । सामं ।

⁴रथन्तरं बृहच प्रष्ठेषु नियम्यते । तदाहुरिति । तत्र चो-दयन्तीत्यर्थः । एते गायत्रीत्रिष्टुभो दृष्टे । केदानीं जगत्यनुष्टुभो द्रष्टव्ये इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>परिहरति—नेखानसमिति ॥ पृष्ठेषु बाईतं साम वैखानसं भवति CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

नसं पूर्वेऽह्नत्सामं भवति तेन ज-गंत्ये नैति षोड्द्युत्तरे तेनांनुष्टुभोथां-हुर्यथ्संमानेऽधमासे स्यातांमन्य त्र-स्याह्वां वीर्यमनुं पद्येतत्यंमावास्यां-यां पूर्वमहंभवत्युत्तरस्मानुत्तरं नाने-

भवति । तेनं । जगत्ये । न । एति । षोड्िश । उत्तरं इत्यत्–तरे । तेनं । अनुष्ठुभ इत्यंनु–स्तुभंः । अर्थ । आहुः । यत् । समाने । अर्धमास इत्यं-र्धः–मासे । स्यातांम् । अन्यत्रस्यं । अर्द्धः । वी-र्यम् । अन्विति । पृद्येत् । इति । अमावास्यांया-मित्यमा–वास्यांयाम् । पूर्वम् । अर्हः । भवति । उत्तरम् । उत्तरम् । उत्तरम् । उत्तरम् । तर्मान्वत्युत्–त्रम् ।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

बृहतीचतुरभ्यासात् पट्टिंशदक्षरा । तत्र चतस्रो जगत्यो भव-नित । तेन जगत्ये जगत्याः नैति न हीयते यज्ञः । षोड-शीसाम गौरिवीतमुत्तरस्मिन्नह्नि भवति उक्थ्येभ्यः पुरस्तात् भव-ति । द्वे चानुष्टुभो । तेनानुष्टुभो नैतीत्येव ॥

<sup>ि</sup>अथाहुः — यदि समाने एकस्मिन्नर्धमासे स्यातां द्वे अप्य-हनी अन्यतरस्याहः वीर्यं फलसाधनसामर्थ्यं अनुपद्येत प्रस-ज्येत, एकमेवाहस्स्यादिति यावत् । तस्मादमावास्या यां पूर्वमहर्भवति ।

वार्धमासयोभवतो नानांवीर्ये भवतो हविष्मंत्रिधनं पूर्वमहंभवति हवि-ष्कृत्रिधनमुत्तरं प्रतिष्ठित्यै ॥ १३॥

नानां । एव । अर्धमासयोरित्यर्ध-मासयोः । भवतः । नानां वीर्ये इति नानां - वीर्ये । भवतः । हिवष्मंत्रिधनमिति हिवष्मंत् - निधनम् । पूर्वम् । अहंः । भवति । हिवष्कि निधनम् । पूर्वम् । अहंः । भवति । हिवष्कि निधनम् । प्रतिष्ठित्या इति प्रति - स्थित्ये ॥ १३ ॥

उत्तरेण रथन्त्रं पूर्वे उन्वेकंवि १ शातिश्र ॥ ४ ॥

उत्तरिमन्यजनीयेऽहि द्वितीयमहर्भवति । एवं क्रियमाणे नानाभू-तयोः पृथग्भूतयोर्ग्यमासयोः कृतौ भवतः । हविष्मिक्षधनिमिति । हविष्मच्छव्दवत् हविष्मत् निधनं स्तोमो यस्य तद्धविष्मिन्निधनं पूर्वमहः । एवं हविष्कान्निधनमुत्तरमहः । तत्प्रतिष्ठित्ये भवति द्रष्टृभ्यां संबन्धेन अह्योस्स्थिरत्वं भवति । एतेनाङ्गिरसेन सर्वे द्वि-रात्रा व्याख्याताः ।।

इति सप्तमे प्रथमे चतूर्थीनुवाकः.

आपो वा इदमभें सिळ्लमांसीत-हिमन्ग्रजापंतिवीयुर्भूत्वाऽचंर्थ्स इ-मामंपद्यतां वंराहो भूत्वाऽहंर्तां विश्वकंमी भूत्वा व्यंमाद्वीऽप्रंथत्सा

'आर्षः । वे । इदम् । अग्रे । सिल्लिस् । आस्वात् । तस्मिन् । प्रजापंति रिति प्रजा-पृतिः ।

हायुः । भूत्वा । अच्रत् । सः । इमाम् । अपइयत् । ताम् । वृराहः । भूत्वा । एति । अहर्त् ।
जाम् । विश्वक्रमेति विश्व-कर्मा । भूत्वा । वीति ।
अमार्ट् । सा । अप्रयत् । सा । पृथिवी । अमवत् । तत् । पृथिवये । पृथिवित्वमिति पृथिवि-

¹अथ त्रिरात्रो विधीयते\* । गर्गतिरात्रः अश्वमेघः बैद्वितिरात्रः छन्दोमनपवमानः पराक इति पश्च त्रिरात्राः । तत्र प्रथमं गर्गतिरात्र आरम्यते—आपो वा इदमग्रे सिल्लिमासीदिति ॥
इदं विश्वमग्रे आदो सिल्लिमासीत् प्रत्यस्तमितसमस्ताविकारं केवलं
जलमेवासीदिति प्रतिपादनार्थः । अन्य आहुः—यदिदं सिल्लिविकारं क्षित्यादि एतत्सर्वमग्रे आप एवासीदिति । तस्मिन्नुदके
प्रजापतिस्सिमृक्षुः वायुर्भूत्वाचरत् । स वायुरूपः प्रजापतिः इमां
पृथिवीं अन्तर्जलेऽपञ्यत् । तां पृथिवीं वायुरूपमुत्मृज्य वराहो

<sup>\*</sup>त्रिरात्रा विधीयन्ते,

<sup>†</sup>वैद,

पृंथिवयंभव्तत्पृंथिवये पृंथिवित्वं त-स्यामश्राम्यत्प्रजापंतिस्स देवानंसृ-जत् वसूं ज्रुद्रानांदित्यान्ते देवाः प्र-जापंतिमज्जवन्प्रजायामहा इति सो-ऽत्रवीत् ॥ १४॥ यथाऽहं युष्माः

त्वम् । तस्यांम् । अश्वाम्यत् । प्रजापंतिरितिं
प्रजा-पृतिः । सः । देवान् । असृज्त् । वसूर्न् ।
रुद्रान् । आदित्यान् । ते । देवाः । प्रजापंतिमितिं
प्रजा-पृतिम् । अबुवन् । प्रेति । जायामहै । इति ।
सः । अबुवीत् ॥१४॥ यथां । अहम् । युष्मान् ।

भूता जलस्योपयोहरत् । आहृत्य वराहरूपमृत्मृज्य विश्वेकर्मा भूता तां पृथिवीं व्यमार्ट् विस्तारितवान् । मृजेलिङि तिपि 'मृजे-वृद्धिः' इति वृद्धिः । विश्वं कर्मास्येति विश्वकर्मा विश्विनर्माणकु-श्रालः । 'बहुवीहों विश्वं संज्ञायाम्' इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम् । ततस्सा पृथिवी अप्रथत विस्तीर्णाऽभवत् । तत्तस्याः पृथिवीत्वम् । 'प्रथेष्पिवनसम्प्रसारणं च' इति षिवन्प्रत्ययः । पृथिवीशाञ्दो ङीष-न्तोन्तोदात्तः ॥

²ततः प्रजापितस्तस्यामश्राम्यत्, तपोतप्यत । ततस्त देवानसू-जत वस्वादीन् । अथ ते देवाः प्रजापितमञ्जवन्—प्रजायामहे प्रजामुत्पाद्यामहे इति । सोज्ञवीत्प्रजापितः—यथाऽहं युप्मान् तप- 一种

स्तप्साऽसृंक्ष्येवं तपंसि प्रजनंनिम-च्छध्वमिति तेभ्योग्निमायतंनं प्रायं-च्छदेतेनायतंनेन श्राम्यतेति तेऽग्नि-नाऽऽयतंनेनाश्राम्यन्ते संवत्सर ए-कां गामसृजन्त तां वसुंभ्यो हृद्रे-

तपंता । असृक्षि । एवस् । तपंति । प्रजनंनुमिति
प्र-जनंनम् । इच्छुध्वस् । इति । तेम्यः । अप्रिम् । आयतंनुमित्यां—यतंनम् । प्रेति । अयच्छत् । एतेनं । आयतंनुनेत्यां—यतंनेन । श्राम्यत् । इति । ते । अग्रिनां । आयतंनुनेत्यां—यतंनेन । अश्राम्यन् । ते । संवत्सर इति सं—वत्सरे ।
एकांस् । गाम् । असृजन्त । तास् । वसुंस्य इति

साऽमृक्षि सृष्टवान् । 'लिङ्किनो ' इति कुल्वम् । एवं यूयमि तपिस वर्तमानाः प्रजननिमच्छध्विमिति । यद्वा—प्रयोजकिनिमित्तसप्तमी तपसा निमित्तेनेति । इच्छध्विमिति व्यत्ययेनात्मनेपदम् ॥

³एवमुक्तुः तेभ्योग्निमायतनस्थानं तपस्त्थानमोपासनाख्यं प्राय-ष्ट्यत् एतेनायतनेन तपः कुरुतेति । ते च तथाऽकुर्वत । ते स्रुवत्सरान्तेन पाकयज्ञेन एकां गामसृजन्त । तां प्रथमं वसुभ्यो दत्त-वन्तः एतां रक्षध्विमिति वयं तप्यामह इति । ते च वसवस्ता-मरक्षन् । सा च तेभ्यः प्राजायत प्रजा अजनयत् । कियतीः १

xi-23

भ्यं आदित्येभ्यः प्रायंच्छन्नेता १ रं-क्षच्वमिति तां वसंवो रुद्रा आदि-त्या अरक्षन्त सा वसुभ्यो रुद्रेभ्यं आदित्येभ्यः प्राजांयत् त्रीणिं च ॥१५॥ ज्ञातानि त्रयंस्त्रिश्रातं चा-

वसुं-भ्यः । रुद्रेभ्यः । आदित्येभ्यः । प्रेति । अयच्छन् । एतास् । रुक्षध्वम् । इति । ताम् । वसंवः । रुद्राः । आदित्याः । अरक्षन्त । सा । वसुंभ्य इति वसुं-भ्यः । रुद्रेभ्यः । आदित्येभ्यः । प्रेति ।
अजायत् । त्रीणि । च ॥१५॥ ज्ञातानि । त्रयंश्चिश्रे
ज्ञातमिति त्रयः-न्त्रिश्रातम् । च । अर्थ । सा । एव ।

त्रीणि च शतानि त्रयांस्त्रशतं च । त्रयश्च त्रिंशः त्र त्रयांस्त्रशत्, 'संख्या' इति पूर्वपद्मरुतिस्वरत्वम् । एवं रुद्रेष्वादित्येषु द्रष्ट-व्यम् । यथा—तां रुद्रेभ्यः प्रायच्छन् एतां रक्षध्वमिति । तां च रुद्रा अरक्षन् । सा च रुद्रेभ्यः प्राजायत त्रीणि च शतानि त्रयांस्त्रशतं च । तथाऽऽदित्येभ्यः प्रायच्छन् एतां रक्षध्वमिति। ते च तामरक्षन् । सा चादित्येभ्यः प्राजायत त्रीणि च शतानि त्रयस्त्रिशतं च । एवं समुदायो ददाति अवयवः प्रतिगृह्णाति । वान्यत्रयमिदं तन्त्रेण निर्दिष्टम् । एवं वसुरुद्रादित्यानां संभूय एके नसहस्तं गावोऽभवन् । अथ सेव गौः सहस्रतमी सहस्तस्य पूर्ण्यभवत् । 'नित्यं शतादि' इत्यादिना उट् तमडागमः ।।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

अन्

थ सैव संहस्रत्म्यंभव्ने देवाः प्र-जापंतिमज्ञुवन्त्स्हस्रेण नो याज्येति सोमिष्टोमेन वसूंनयाजयन दृमं लोकमंजयन्तचांददुस्स उक्थ्येन रु-द्रानंयाजयनेऽन्तिरक्षमजयन्तचांद -दुस्सोतिरात्रेणांदित्यानंयाजयनेऽमुं

सहस्रतमीति सहस्र-तमी। अभवत्। ते। देवाः।
प्रजापितिमिति प्रजा-पृतिमः। अबुवनः। सहस्रेप्रा। नः। याज्य। इति। सः। अग्रिष्टोमेनेत्यित्र-स्तोमेनं। वसून् । अयाज्यत्। ते।
इममः। लोकमः। अज्यनः। तत्। च। अदुदुः।
सः। उक्थ्येन। सृद्रानः। अयाज्यत्। ते। अनतिरक्षमः। अज्यन्। तत्। च। अदुदुः। सः।
अतिरात्रेणेत्यिति-रात्रेणं। आदित्यानः। अयाजयत्। ते। अमुमः। लोकमः। अज्यनः। तत्।

<sup>4</sup>अथ देवाः प्रजापितमञ्जुवन् अनेन सहस्त्रेणास्मान्याजयेति । सी-श्रिष्टोमेन वसूनयाजयत् । ते वसव इमं लोकमजयन् । तच्चात्मी-यत्रयास्त्रिशद्धिकशतत्रयं गोधनं दत्तवन्तः दक्षिणां कृतवन्तः। अथ प्रजापितरुक्थ्येन रुद्धानयाजयत् इत्यादि । गतम् ॥

लोकमंजयन्तद्यां ददुस्तद्नतरिक्षंम् ॥ १६॥ व्यवेर्यत् तस्मां द्वृहा घा-तुंका अनायत्ना हि तस्मां दाहुदिश-यिलं वे मध्यममहं चिरात्रस्य वि हि तद्वेर्यतेति त्रेष्टुंभं मध्यमस्याह् आ-

च । अदुदुः । कत्त् । अन्तरिक्षम् ॥ १६ ॥ व्यवैर्यतिति वि-अवैर्यत । तस्मात् । रुद्धाः । घातुंकाः ।
अनायत्ना इत्यंना-यत्नाः । हि । तस्मात् ।
आहुः । शिथिलम् । वे । मध्यमम् । अहंः । त्रिक्
रावस्येति त्रि-रात्रस्यं । वीति । हि । तत् । अवैरीतेत्यंव-ऐर्यत । इति । त्रेष्टुंभम् । मध्यमस्यं ।

्येथ तदन्तिरक्षं व्येवैर्यत विशीर्णमधापतत् । ईर प्ररणे, कर्मणि छङ्, यिक 'गतिर्गतो ' इति गतेरनुदात्तत्वम्, उदात्तवत्या गत्या आख्यातसमुदायेन समासः । तस्माद्भुद्रा घातुकाः हनन-शिष्टाः । 'छषपत ' इत्यादिना उकञ् । अनायतना हि विशीर्णस्थानत्वात् । तस्मात्त्रिरात्रस्य मध्यममहः शिथिष्टमित्याह । हेतुं चाह—वि हि तद्वेर्यतेति । तन्मध्यममहः व्यवेर्यत विशीर्णमन्भवत् । फल्लस्य विशीर्णत्वात् । 'हि च' इति निघातप्रतिष्टिष्टाः । 'तिङि चोदात्तवति ' इति गतेरनुदात्तत्वम्, समासश्च । तस्मान्मध्यमस्याद्वः आज्यं त्रेष्टुमं भवति । पूर्ववत् होतुराज्य-

ज्यं भवति संयानांनि सूक्तानि शक्ष्म सित बोड्शिन ई शक्ष्मत्यहो धृत्या आईांथिळं भावाय तस्मांत्वरात्र-स्यांभिष्टोम एव प्रथममहंस्स्यादथो-कथ्योथांतिरात्र एषां छोकानां विधृत्ये वीणिवीणि श्वान्यंनूचीनाहमन्यं-

अहं: । आज्यंम् । भ्वति । स्यानानीति सं— यानानि । सूक्तानीति सु—उक्तानि । ग्रुर्मिति । षोड्शिनंम् । ग्रुर्मिति । अहं: । घृत्ये । अशिधि-लम्भावायेत्यशिधिलं—भावाय । तस्मति । त्रिरा-लस्यिति त्रि—रात्रस्यं । अग्रिष्टोम इत्यंग्रि—स्तो-मः । एव । प्रथमम् । अहं: । स्यात् । अर्थ । ज्वथ्यं: । अर्थ । अतिरात्र इत्यंति—रात्रः । ए-षाम् । लोकानाम् । विधृत्या इति वि—धृत्ये । विभिन्नीणीति त्रीणि—त्रीणि । ग्रातानि । अनू-

मिति वेदितव्यम् । संयानानि सूक्तानि शंसित तेषां महत्त्वात् । षोडिशानं च शस्त्रं शंसित अह्नो दुर्बलत्वात् । तस्य घृत्ये धार-ण्राप्ट्यं, अशिथिलंभावाय । छान्दसः खश् । यस्मादेवमेनान् एतैरयाजयत् तस्मात् त्रिरात्रस्येत्यादि । स्पष्टम् ॥

<sup>6</sup>त्रीणित्रीणीत्यादि ॥ अनूचीनाहमव्यवच्छिन्नानि ददाति ।

विच्छित्रानि ददाति ॥ १७ ॥ एषां छोकानामनु संतत्ये द्रातं न वि-

चीनाहमित्यंनूचीन-अहम् । अव्यंविच्छन्नाने, त्यितं-अविच्छन्नाने, वृद्दाति ॥ १७ ॥ एषाम् । छोकानांम् । अन्विति । सन्तंत्या इति सं-तृत्ये । वृद्दातंम् । न । वीति । छिन्यात् । विराज्यिति वि-राजंम् । न । इत् । विच्छिनदानीति वि-छि-

उत्तमेऽिं चत्वारिंशता । अन्वश्वतीति 'ऋत्विक्' इत्यादिना किँप्, 'अनिदिताम्' इति नले।पः, 'विभाषाश्चेः' इत्यादिना खः, 'चों' इति दीर्घत्वम्, अनूचीनाहं, समासे 'राजाहस्सिखिम्यष्टच्' एषां लोकानामनुक्रमेण सन्तत्ये सन्तानार्थं तद्भवति ॥

<sup>7</sup>दशतिमत्यादि ॥ दशानां वर्गी दशत्, 'पश्चदशतों वर्गें वा' इति निपात्यते । तं न विच्छिन्द्यात् दिक्षणां ददत् द-शम्यो न्यूनं न दद्यात् विराजं नेद्विच्छिनदानीति विराजोन्नस्य विच्छित्तिर्भे मा भूदिति यावत् । 'निपातैर्थद्यदिहन्त' इत्यादिना निचाताभावः । पूर्ववद्गतिस्वरसमासों । अथ यस्मे एकां गां दास्यन् स्यात् द्वे पश्च वा तत्र कथं भवितव्यम् १ अत्रोक्तमाचार्येण—'यस्मा एकां गां दास्यन् स्यात् दशम्यस्तेम्यो दशतमपाकुर्यात् । यस्मे द्वे पश्चम्यः यस्मे पश्च द्वाम्यामेवमा शतादासहस्रात् ' इति ॥

चिन्नं चाहिराजं नेहि। चिन्हं नहानीत्यथ् या संहस्रत्म्यासीत्तस्यामिन्द्रंश्च वि-च्णुश्च व्यायं च्छेता १ स इन्द्रोमन्य-तान्या वा इदं विष्णुं स्स्हस्रं वर्ध्यत् इति तस्यामकल्पेतां हिभांग् इन्द्र-स्तृतीं ये विष्णुस्तद्दा एषाऽभ्यनूं-

नद्दानि । इति । अथं । या । सहस्रत्मिति सह-स्न-त्मी । आसीत् । तस्याम् । इन्द्रंः । च । वि-ष्णुः । च । व्यायं च्छेत्।िमिति वि-आयं च्छेताम् । सः । इन्द्रंः । अमन्यत् । अनयां । वे । इदम् । विष्णुः । सह-स्रम् । वृक्ष्यते । इति । तस्यांम् । अकल्पेताम् । विष्णुः । ग इति हि-भागे । इन्द्रंः । तृतीये । विष्णुः । तत् । वे । एषा । अभ्यन्च्यत् इत्यंभि-अन्च्य-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>अथ या सहस्रतमी गौरासीत् तस्यां तिन्निमत्तं इद्रो विष्णु-श्च व्यायच्छेतां ममेयं ममेयिमिति विप्रतिपन्नावभवताम् । 'गतिर्गतौ' इति गतेरनुदात्तत्वम्, समासश्च पूर्ववत् । अथेन्द्रोमन्यत यदीमां विष्णुर्छमेत ततोनया सहस्रमिप वर्क्ष्यते वशीकरोति । वृजिराव-जैनकर्मा, लृट् स्यः । तस्मादिधिकभाजा मया भवितव्यमिति तस्यां तावकल्पेतां व्यवस्थां कृतवन्तौ भागयोः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>द्विभाग इत्यादि ॥ द्वयोभागयोरिन्द्रो व्यवस्थितः । 'द्विगौ

च्यत उभा जिंग्यथुरिति तां वा ए-तामंच्छावाकः ॥ १८ ॥ एव शर्-सत्यथ या संहस्रत्मी सा होते दे-येति होतांरं वा अभ्यतिरिच्यते य-दंतिरिच्यंते होताऽनांत्रस्यापयिताऽ-

ते । उभा । जिग्यथुः । इति । ताम । वे । एताम । अच्छावाकः ॥ १८ ॥ एव । शर्मित् । अथं । या । सहस्रतमीति सहस्र—तमी । सा । होत्रे । देयां । इति । होतांरम् । वे । अभ्यतिरिच्यत् इत्यंभि—अतिरिच्यते । यत् । अतिरिच्यंत् इत्यंति—रिच्यंते । होतां । अनांप्तस्य । आप्यिता ।

प्रमाणे ' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् ॥ द्वयोभीगयोस्तमाहारो द्विभागः । तृतीयो भागिस्त्रभागः । तत्र विष्णुर्व्यवस्थितः 'पूरणाद्वागे तीयादन्' इत्यन्प्रत्ययः । तदेतदर्थक्रपमिलक्ष्य एपा वक्ष्यमाणा ऋगुच्यते 'उमा जिग्यथः '\* इति । व्याख्याता चयं 'प्रसो अमे '\* इत्यत्र लत्तत्र चानुवाके व्यक्तार्था भविष्यति । तामेतामच्छावाक एव शंसित । अथ सहस्रतमी होतुर्भागे देया । हेतुमाह—यद्यज्ञेऽतिरिच्यते तस्योत्तरमिलक्ष्यातिरिच्यते तस्यादितिरिक्तस्त्याद्वोता । पूर्ववत् 'गितर्गतो ' इति गतरनुदात्तत्वम्, उत्तरत्र 'तिङि चोदात्त-वित ' इति, उभयत्र समासः पूर्ववत् । किंच—अनाप्तस्य प्राप्विता होता यद्यज्ञस्योन्नतस्य पूर्यिता समीकर्ता होता तां गामई तीति॥

<sup>\*#. 3-2-99.</sup> 

थांहुरुब्नेत्रे देयेत्यतिरिक्ता वा एषा सहस्र्रह्मातिरिक्त उद्येतित्वेजामथां-हुस्सर्वेभ्यस्सद्स्येभ्यो देयेत्यथांहुरु-दाकत्या सा वशं चरेदित्यथांहुर्ब्र-

"अर्थ । आहुः । उन्नेत्र इत्युंत्—नेत्रे । देयां। इति । अतिरिक्तेत्यति—रिक्ता । वे । एषा । सहस्रंस्य । अतिरिक्त इत्यति—रिक्तः । उन्नेतेत्युंत्—नेता । ऋ-त्विजांम । अर्थ । आहुः । सर्वेभ्यः । सद्स्येभ्यः । देयां । इति । अर्थ । आहुः । उदाकत्येत्युंत्—आ-कृत्यां । सा । वर्शम् । चरेत् । इति । अर्थ ।

<sup>10</sup> अथाहुः अन्ये उन्नेत्रे देयेति ॥ हेतुं चाहुः—अतिरिक्ता खल्वेषा सवीर्या सहस्रस्य । उन्नेता च ऋत्विजां हारियोजनस्य धारियता । अथान्ये वदन्ति—सर्वेभ्य इति । गतम् । अथाहुरपरे—उदाकृत्या सावशं चरेदिति । उदाकरणमुत्सर्जनं, तदहीं
असंज्ञायामिष क्यप्च १ इति अहीर्थे क्यप्, तुगागमः । सा वशं
चरेदिति यथेष्ठं स्वतन्त्रा गच्छेदित्यर्थः । न तु कश्चिदिष स्वामितया विशेषेण सहस्रतमी नियन्तुमहितीति ॥

<sup>11</sup> अथापरे ब्रुवते—ब्रह्मण इत्यादि ॥ गतम् । यथैवेति । यथैव इन्द्रविष्णुभ्यां कल्पितं तथैव तदीययोः ब्रह्माम्रीप्रयोः युक्तं भवि-तुमर्हतीति ॥

ह्यणे चायीधे च देयति ॥ १९ ॥ हिमांगं ब्रह्मणे तृतीयम्प्रीधं ऐन्द्रो वे ब्रह्मा वैष्ण्वीयीयथेव तावकंटपे-तामित्यथांहुर्या कंट्याणी वंहुह्मण सा देयत्यथांहुर्या हिह्मणेभ्यतंएनी

आहुः । ब्रह्मणें । च । अयोध् इत्यंग्नि—इघें । च । देयां । इति ॥ १९ ॥ हिमांगमिति हि—मागम । व्वह्मणें । तृतींयम् । अयोध् इत्यंग्नि—इघें । ऐन्द्रः। वे । ब्रह्मा । वैष्णवः । अयोदित्यंग्नि—इत् । यथां । एव । तो । अकंत्येताम् । इति । 'अथं । आहुः । या । कत्याणी । बहुरूपेति बहु—हृषा । सा । दे-यां । इति । अथं। आहुः । या । हिरूपेति हि—हृषा । उत्यं । इति । उत्यं । इति । उत्यं । इति ।

<sup>12</sup> अथान्ये आवक्षते—या कल्याणी गुणवती अनेकरूपा च ता-हशी अन्या देयेति । 'वहोर्नञ्वत्' इति नञ्बद्भावात् 'नञ्सुभ्याम्' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । अपरे चाहुः—या द्विरूपा उभयतएनी उभयपार्श्वशुङ्धा सा ताहशी देयेति । तत्सहस्वस्य परिगृहीत्ये सहस्वस्य परिग्रहार्थं भवति । अन्यासां\* गवाम् । 'वर्णादनु-दात्तात्' इति डीप्, एनीशब्दस्य नत्वम्, 'तत्पुरुषे' अव्यय-

सा देयेति सहस्रस्य परिगृहीत्ये तहा एतत्सहस्रस्यायंन र सहस्र र स्तो-त्रीयांस्सहस्रं दक्षिणास्सहस्रंसंमित-

सहस्रंस्य । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये । वित्र । वे । एतत् । सहस्रंस्य । अयंनस् । सहस्रंस्य । अयंनस् । सहस्रंस्य । स्वात्रीयाः । सहस्रंस्य । दक्षिणाः । सहस्रंस्य संमित् इति सहस्रं-संमितः । सृव्यं इति सुवः-गः । लोकः । सृव्यंस्येति सुवः-गस्यं । लोक-

पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् 'नञ्कुनिपातानामेव' इति चेत् व्यत्ययेन भविष्यति । द्विरूपशब्दः निरुद्कादिषु द्रष्टव्यः॥

<sup>18</sup>तद्वा इत्यादि ॥ तदेतित्त्ररात्राख्यं कर्म सहस्रस्यायनं लाम-हेतुः । सहस्त्रमस्य स्तात्रीया भवन्ति, नवत्यधिकशतमिष्ठिष्टोमस्य, त्रिपञ्चाशद्धिकं शतद्वयमुक्थ्यस्य । द्विचत्वारिशद्धिकानि चत्वा-रिशतान्यतिरात्रस्य । शेषं वैकृतं पञ्चदशाधिकं शतं च द्विरा-त्रे दर्शितम् । सर्वस्तोमे स्तोत्रे भवाः स्तोत्रीयाः । गर्गादित्वाच्छः । अथास्य सहस्रं दक्षिणा भवन्ति । यस्मादेवं तस्मात् सहस्त्रस-मितस्य महत्त्वात् सहस्त्रतुल्यस्य स्वर्गस्य लोकस्य विजयाय भ-वित । 'तादौ च' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । सहस्रोण सम्मितं स्सुवृगों लोकस्सुवृगेस्यं लोकस्या-भिजित्ये ॥ २०॥ सोमो वे सहस्रंभविन्द्त्तिमन्द्रोन्वं-विन्द्त्ती युमो न्यागंच्छ्तावंत्रवृदिस्तु

स्यं । अभिजित्या इत्याभि-जित्ये ॥ २०॥

अबवीच तद्न्त्रिंक्षं ददात्यच्छा वाकश्च-देयेति स्प्रचत्वारिश्वाच ॥ ५॥

'सोमं: । वै । सहस्रम् । अविन्दृत् । तम् । इ-न्द्रं: । अन्विति । अविन्दृत् । तौ । यमः । न्यागं-च्छ्विति नि-आगंच्छत् । तौ । अब्रवीत् । अस्तुं ।

तुल्यमिति । 'तृतीया कर्मणि' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । उपमानपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं वा ॥

इति सप्तमे प्रथमे पश्चमोनुवाकः.

ग्इदानी प्रकारान्तरेण सहस्रतमी स्तूयते—सोमी वा इत्यादि॥ सोमी गवां सहस्रमलभत । इन्द्रोपीमं सोममागम्य तदेव गवां सहस्रम-विन्दत् । एवं तदुभयोरभवत् भागः तो सोमेन्द्रो यमोन्यागच्छत् निका-मर्यमाम आगच्छत् वा धणितिर्गत्तो धावस्ति पत्तेरजुदास्राज्यस्व सम्बद्धाली वाही USA मेऽत्रापीत्यस्तु ही ३ इत्यंब्र्ता ५ स यम एकंस्यां विधिं पर्यंपदयिष्यं वा अस्य सहस्रंस्य वीर्यं विभूतीति तावंब्रवीदियं ममास्त्वेतयुवयोरिति तावंब्रता ५ सर्वे वा एतदेतस्यां वी-

मे । अत्रं । अपीति । इति । अस्तुं । ही ३ । इति । अबूताम । सः । यमः । एकंस्याम । वीर्यम । प-रिति । अपूर्यत् । इयम । वे । अस्य । सहस्रंस्य । वीर्यम् । विभित् । इति । तो । अबवीत् । इयम्। मसं । अस्तुं । एतत् । युवयोः । इति । तो । अबूताम् । सर्वं । वे । एतत् । एतस्यांम् । वीर्यम् ॥ २९ ॥

<sup>2</sup>अथ तच्छूत्वा विदिताभित्रायो तावब्रूताम्—सर्वे वयमेतस्यां वद्यमानं वीर्यं सहस्रसम्मितं परिपश्यामः, अंशं च हरामहै

चाज्रवीत्—ममाप्यत्र गवां सहस्त्रे अंशित्वमस्त्विति । अथास्तु हि इति तमज्ञूताम् । 'प्रतिश्रवणे च' इति प्रुतः, अभिपूजिते वा । ततः प्रतिश्रुतांशो यमः एकस्यां सहस्त्रतम्यां सर्वस्मादिप गोसमूहात् वीर्यं पर्यपश्यत् कात्स्न्येनापश्यत् इयमेकेव अस्य सहस्त्रस्य वीर्यं विभर्तीति । एवं पश्यन् तो सोमेन्द्रो यमोज्ञवीत्— इयमेकेव ममास्तु एतत्सहस्रं युवयोरस्त्विति । 'युष्मदस्मदोर्ङसि' इति ममशब्द आद्युदात्तः ॥

धैम् ॥२१॥ परि पद्यामोश शमा हंरामहा इति तस्यामश्रामाऽहंरन्त तामुप्तु प्रावेद्यायन्थ्योमायोदेहीति सा रोहिंणी पिङ्गुलैकंहायनी हुपं कृत्वा त्रयंश्विश्वाता च त्रिभिश्वं श्वातेस्सहोदेत्समाद्रोहिंण्या पिङ्गलये-

परिति । पृथ्यामः । अश्शंघ । एति । हुरामहै । इति । तस्यांम् । अश्झंघ । एति । अहुरुन्त । वैताम् । अप्ट्रिवर्त्यप्—सु । प्रेति । अवेशयन् । सो-माय । उद्देहीत्युंत्—एहिं । इति । सा । रोहिणी । पिक्वला । एकंहायनीत्येकं—हायनी । रूपम् । कृ-त्वा । त्रयंखिश्यतेति त्रयं:—त्रिश्वाता । च । त्रि-

अंशानियमं चानयेव कुर्म इतीत्थं कृतमतयस्सेर्वेऽिष सोमेन्द्रयमाः त-स्यामंशमाह्रन्त तामेव नियमहेतुं कृत्वा स्वंस्वमंशं गृहीतवन्तः॥

³कथिमत्याह—तामित्यादि ॥ सोमा याहशीं त्वामहीत याव-तीश्र गा अहीत तदनुरूपा उदेहि उदयं प्रतिपद्यस्विति तामप्सु प्रावेशयन् । पूर्ववद्गतिस्वरसमासी । सेत्यादि । रोहिणी रोहित-वर्णा । 'वर्णादनुदात्तात्' इति डीप् । पिङ्गला पिङ्गलाक्षी एकहायनी एकवर्षा । 'दामहायनान्ताच्च' इति डीप् । ईटशी कंहायन्या सोमं क्रीणीयाय एवं विदानोहिण्या पिक्वलयेकंहायन्या सोमं क्रीणाति न्रयंस्त्रिश्वाता चैवा-स्यं त्रिभिश्वं ॥ २२॥ श्रातस्सोमंः क्रीतो भवति सुक्रींतेन यजते ता-

भिरिति त्रि-भिः। च । श्रतः। सह । उदैदित्युं-त्र-ऐत् । तस्मात् । रोहिण्या । णिङ्गल्यां । एकं-हायन्येत्येकं-हायन्या । सोमंम् । क्रीणीयात् । यः । एवम् । विद्वान् । रोहिण्या । णिङ्गल्यां । एकंहायन्येत्येकं-हायन्या । सोमंम् । क्रीणायात् । एकंहायन्येत्येकं-हायन्या । सोमंम् । क्रीणाति । त्रयंक्षिश्शतिति त्रयं:-त्रिश्शता । च । एव । अ-स्य । त्रिभिरिति त्रि-भिः । च ॥ २२ ॥ श्रतेः । सोमंः । क्रीतः । भवति । सुक्रीतेनेति सु-क्रीते-न । यजते । त्राम् । अप्स्वत्यंप्-सु । प्रेति ।

भूता रूपं चैतदनुगुणं कृत्वा त्रयित्र्वश्चितशातत्रयसङ्ख्याभिगी-भिस्सह उदैत् उदगच्छत् । पूर्ववित्रघातसमासौ । तस्मादित्यादि । गतम् ॥ त्रयित्रशाता चैवेत्यादि । तदात्मकत्वात्तासाम् । ततस्मुक्रीतेन सोमेन यजते । प्रादिसमासे 'गतिरनन्तरः' इति स्वरः ॥

<sup>4</sup>तामित्यादि ॥ इन्द्रायानुरूपमुदेहीति तां पुनरप्सु प्रविशयन् । रोहिणी उक्तलक्षणा । लक्ष्मणा लक्ष्मवती । पामादित्वान्नप्रत्ययः । मृत्सु प्रावेशयित्रन्द्रांयोदेहीति सा रोहिणी लक्ष्मणा पेष्ट्रोही वार्त्रघ्नी हृपं कृत्वा त्रयंखिश्शाता च त्रिभि-श्चं श्वातेस्सहोदेत्तस्माद्रोहिणीं लक्ष्म-णां पेष्ट्रोहीं वार्त्रघ्नीं द्याय एवं वि-द्यात्रीहिणीं लक्ष्मणां पेष्ट्रोहीं वार्त्रघ्नीं दद्याति त्रयंखिश्शास्त्रवास्य त्रीणि

अवेशयत्र । इन्द्रांय । उदेहीत्युंत्—एहिं । इति ।
सा । रोहिणी । ल्रध्मणा । पृष्ठोही । वार्त्रिशीति
वार्त्र-ध्री । रूपम । कृत्वा । त्रयंख्रिश्चातेति त्रयः-त्रिश्चाता । च । त्रिभिरिति त्रि-भिः । च ।
ग्रातैः । सह । उदैदित्युंत्—ऐत् । तस्मात् । रोहिणीम् । ल्रध्मणाम् । पृष्ठोहीम् । वात्रध्रीमिति वात्र-ध्रीम् । द्यात् । यः । एवम् । विद्वान् । रोहिणीम् । ल्रध्मणाम् । पृष्ठोहीम् । वात्रध्रीमिति वा-

पष्ठोही चतुर्वर्ष । पष्ठं वहतीति 'वहश्च' इति ण्वः, 'वाहः' इति ङीप्, 'वाह उठ् ' इत्युठ्, 'एत्येधत्यू द्भू ' इति वृद्धिः । वार्त्रश्ची दिरूपेत्येके । इन्द्ररूपधारिणीत्यन्ये । गतमन्यत् । "पर्प्वस्य ' इत्यादिना अछोपः, वृषादित्वादाद्युदात्तत्वम् । सा दत्ता भवतीति सैवैका दत्ता त्रयस्त्रिशद्धिकशतत्रयतुष्या भवतीति । CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

च शताित सा द्वा ॥ २३ ॥ भव-ति ताम्प्सु प्रावेशयन यमायोदे-हीति सा जरेती मूर्खा तंज्जयन्या रूपं कृत्वा त्रयंश्चिश्शता च त्रिभि-श्चं श्रतेस्सहोदेनस्माज्जरंतीं मूर्खी तं-

त्रै-श्रीम् । ददांति । त्रयंश्विश्श्रादिति त्रयं:-त्रिश्रश्रात् । च । एव । अस्य । त्रीणि । च । श्रातानि ।
सा । द्ना ॥ २३ ॥ भ्वति । 'ताम् । अप्स्वत्यंप्-सु । प्रेति । अवेश्यत्र । यमायं । उदेहीत्यंत्-एहि । इति । सा । जरेती । मूर्या । तृज्ञघन्यति तत्-ज्ञधन्या । रूपम् । कृत्वा । त्रयंश्विश्रातेति त्रयं:-त्रिश्राता । च । त्रिभिरिति त्रिभिः । च । श्रातेः । सह । उदेदित्यंत्-ऐत् । त-

क पुनिरयं दातव्या भवति ? उक्तमाचार्येण—'सङ्गामं जिला राजन्ये एतां दद्यात् ' इति । तत्र वचनात् प्रकरणं बाध्यते ॥

प्रनरि प्रावेशयन् यमायेति ॥ जरती वृद्धा । जीयेतेरतृन् ।

पूर्ज रोषणशीला । तद्धाघन्या जघन्यरूपा जाता । दुश्शीलेत्यन्ये । सेव जघन्या तद्धाघन्या, नेटश्यन्या जघन्यास्तीति । तस्मादित्यादि । ईटशीमनुस्तरणीं पितृमेधे कुर्वीतः । मृताय या

ज्ञाधन्यामंनुस्तरंणीं कुर्वीत् य एवं विद्वाञ्चरंतीं मूर्खी तंज्ञधन्यामंनुस्त-रंणीं कुरुते त्रयंश्विश्शः शञ्चेवास्य त्री-णिं च श्वाति साऽमुष्मिन्छोके भं-वित्व वाग्वेव संहस्रत्मी तस्मांत्

स्मात् । जरंतीम् । मूर्खाम् । तृज्जधन्यामिति तत्— ज्ञधन्याम् । अनुस्तरंणीमित्यंनु—स्तरंणीम् । कु-वृति । यः । एवम् । वृद्धान् । जरंतीम् । मूर्खाम् । तृज्जधन्यामिति तत्—जधन्याम् । अनुस्तरंणीमि-त्यंनु—स्तरंणीम् । कुरुते । त्रयंश्विश्शादिति त्रयंः— त्रिश्शात् । च । एव । अस्य । त्रीणि । च । श्-तानि । सा । अमुष्मित्रं । लोके । भवति । वाक् ।

हन्यते सानुस्तरणी । अनु स्तीर्यते इत्यनुस्तरणिः, कर्मणि ल्युट् । अत्रापि वचनात्प्रकरणवाधः । माऽमुिमिन्निति । सा एवैका गौरमुिमन् लोके अस्य दातुः मृतस्य वा त्रयस्त्रिशद्धिक-शतत्रयसङ्ख्याया परिणता भोगाय भवतीति ॥

<sup>6</sup>वागेवेत्यादि ॥ एवं दर्शितरूपत्रया एकोनसहस्ता या सह स्रतमी सा वागेव स्वयं प्रकृष्टतमेति यावत् । तस्माद्वरो देयः। सहस्रदक्षिणेऽमुिष्मिन् सहस्तं दत्तं भवतीति भावः । कः पुनस्स द्रव्यविशेषः इत्याह सा हीति । एषा खळु सहस्रतमी उत्कृष्टो CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection Digitized by S3 Foundation USA ॥ २४ ॥ वरो देयस्सा हि वरंस्सह-स्रंमस्य सा द्ता भवति तस्मादरो न प्रतिगृह्यस्सा हि वरंस्सहस्रंम-स्य प्रतिगृहीतं भवतीयं वर् इति

एव । सहस्रत्मीति सहस्र-त्मी । तस्मत्।।२४॥ वरंः । देयंः । सा । हि । वरंः । सहस्रम् । अस्य । सा । दुना । भवति । तस्मति । वरंः । न । प्रति-गृह्यं इति प्रति-गृह्यंः । सा । हि । वरंः । सहस्रम् । अस्य । प्रतिगृहीत्मिति प्रति-गृहीतम् । भवति । वरंः । इति । ब्रूयात् । अथं । अन्याम् । ब्रूयात् । इयम् । ममं । इति । तथां । अन्याम् । ब्रूयात् । इयम् । ममं । इति । तथां ।

द्रव्यविशेषः, सर्वस्माद्गोसहस्राद्वागात्मकत्वात् । तस्मात्सेवैका दत्ता अस्य दातुस्सहस्रं भवति । तस्मादेव हेतोर्वरो विशिष्टो द्रव्य-विशेषः सहस्रतम्यादिः न प्रतिगृह्यः न प्रतिगृहीतव्यः । 'प्रत्य-पिम्यां प्रहेः' इति क्यप् । हेतुमाह—सा हीति । सा खलु सहस्रतमी विशिष्टद्रव्यात्मिका, तामेव चायं ददाति, तस्मात्तत्प-रिप्रहे सहस्र्वमस्य प्रतिगृहीतं भवति । ततश्च सहस्रस्य प्रति-प्रहदोषः ॥

<sup>7</sup>समाधत्ते—इयं वर इति ॥ 'इयं वरः ' इति सहस्रतमीं प्रतिप्राहियता ब्रूयात् । अथान्यामन्यो ब्रूयात् 'इयं मम ' ब्र्यादथान्यां ब्र्याद्यं ममेति त-थांऽस्य तथ्सहस्रमप्रंतिगृहीतं भव-त्युभयतएनी स्यानदांहुरन्यतएनी स्यांथ्सहस्रं प्रस्तादेत्मिति येव व-रं: ॥ २५ ॥ कृल्याणी हृपसंमृद्धा

अस्य । तत् । सहस्रंम् । अप्रंतिगृहीत्मित्यप्रंति—
गृहीत्म् । भवति । उभयत्एनीत्युंभयतः—एनी ।
स्यात् । तत् । आहुः । अन्यत्एनीत्यंन्यतः—एनी ।
स्यात् । सहस्रंम् । प्रस्तात् । एतंम् । इति । या।
एव । वर्रः ॥ २५ ॥ कल्याणी । हृपसंमृद्धेति हृप—समृद्धा । सा । स्यात् । सा । हि । वर्रः ।, स-

इति । तथा सित 'इयं वरः' इति वचनात् तेन सहस्वं दत्तं भवति । इयं ममेत्यन्यस्या वचनात् इतरेण सहस्वं प्र[मप्र]तिगृहीतं भवति ॥

<sup>8</sup>उभयतएनीत्यादि ॥ व्यत्ययेन 'नञ्कुनिपातानाम् ' इति वचनात्समासान्तोदात्तत्वमेव । तदाहुरिति ॥ तत्राहुरन्ये इत्यर्थः । अन्यतः एकपार्थे शुक्का सहस्रतमी स्यात् । परस्तात् इतरिसम् भागे सहस्रभूतमेतं शुक्कं स्यात् । उभयमिदं तुल्यं, तस्यास्सह-स्त्रण तुल्यत्वात् इत्येवमस्यास्स्तुतिः । पक्षान्तरमाह—येवेति । या व्यत्वात् कल्याणगणवती क्रिप्समृद्धाः शोभनस्या च । USA सा स्याथ्सा हि वरस्समृद्ये तामु-त्तरेणाद्यीधं पर्याणीयांहवनीयस्या-न्ते द्रोणकल्ह्यमवं घाषयेदा जिंघ कुलइां मह्युरुधारा पर्यस्वत्या त्वा विशान्त्वन्दवस्समुद्रिमंव सिन्धंव-

मृद्ध्या इति सं-ऋद्ये । 'ताम् । उत्तरेणेत्युत्-त-रेण । आय्रीध्रमित्यायि-इध्रम् । पूर्याणीयिति प-रि-आनीयं । आहवनीयस्येत्यां-हुवनीयंस्य । अ-न्ते । द्रोणकळ्शामिति द्रोण-कळ्शम् । अवेति । घाषयेत्। एति । जिघ्र । कुलशंम् । महि । उरु-

'तृतीया कर्मणि ' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । सा स्यादेया सहस्रमध्ये सा हि तद्रूपा हि वरो भवति । तस्मात्सा स्समृद्ध्ये भवति । 'तादौ च' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् ॥

<sup>9</sup>तामुत्तरेणेत्यादि ॥ अम्रीधश्रारणमाम्रीघ्रम् । 'अम्रीधश्रारणे च ' इति रण् । तदुत्तरेण तां गां पर्याणीय परित आनी-याह्वनीयस्यान्ते समीपे 'आ जिघ्न' इति मन्त्रेण द्रोणकलशाम-वद्यापयेत् । इयं च सप्तपदा शकरी सर्वे च पादा क्षराः । हे महि महिनीये कलशमानिष्ठ आभिमुख्येन निष्ठ । उरुधारा विस्तीर्णधारा त्वं पयस्वती बहुक्षीरा, त्वां इन्द्वस्सो-आविशनतु समुद्रमिव नद्यः सा त्वमेवंविशिष्टा मां सहस्व मरसाः आविशन्तु समुद्रामव नचा ता त्राप्ति । CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

स्ता मां सहस्र आ भंज प्रजयां प्रशुभिस्सह पुनर्माऽऽ विशताद्रयि-रिति प्रजयेवेनं प्रशुभी रुप्या सम् ॥ ॥ २६ ॥ अर्धयित प्रजावांन्पशुमा-न्रीयमान्भवित य एवं वेद् तयां

धारेत्युरु-धारा। पर्यस्वती। एति। त्वा। विद्या-न्तु। इन्दंबः। समुद्रम्। इव्। सिन्धंबः। सा। मा। सहस्रे। एति। भजा। प्रजयिति प्र-जया। पृशुभिरिति पृशु-भिः। सह। पुनः। मा। एति। विद्यातात्। रिपः। इति। प्रजयिति प्र-जया। एव। एनम्। पृशुभिरिति पृशु-भिः। रुग्या। समिति॥ २६॥ अर्ध्यति। प्रजावानिति प्रजा-वान्। पृशुमानिति पशु-मान्। रिप्यमानिति र-पि-मान्। भवति। यः। एवस्। वेदं। "तयां।

आभज स्वामित्वेन स्थापय । निमित्तसप्तमी वा । सहस्वार्थमा-भज । प्रजया पशुभिश्र सह त्वत्प्रसादात् पुनर्मा विशतात् दानानन्तरमेव गोसहस्रव्रक्षणा रियमी प्राप्तोतु । प्रजयेत्यादि ॥

10तया सहेत्यादि ॥ आग्नीघ्रं परेत्य परागत्य तस्याः पुर-स्तात् प्रतीच्यां तिष्ठन्त्यां प्रत्यं कुल्यां 'उभा निग्यथुः '\* इति

<sup>\*#</sup>i. ३-२-99,

सहाय्यीं घं प्रेत्यं पुरस्तांत्प्रतिच्यां तिष्ठंन्त्यां जुहुयादुभा जिग्यथुर्न प-रां जयेथे न परां जिग्ये कत्रश्चनै-नोः । इन्द्रश्च विष्णो यदपंस्पृधेयां त्रेघा सहस्रं वि तदेरयेथामिति त्रे-

सह । आग्नींध्रिमित्याग्नि—इश्चम् । प्रेत्येति परा—इत्यं । पुरस्तात् । प्रतिच्यांम् । तिष्ठंन्त्याम् । जुहुयात् । उभा । जिग्यथुः । न । परेति । जयेथे
इति । न । परेति । जिग्ये । कृत्रः । चन । एनोः ।
इन्द्रंः । च । विष्णो इति । यत् । अपंस्पृधेथाम् ।
त्रेधा । सहस्रंम् । वीति । तत् । ऐर्येथाम् । इति ।
निर्मक्तमिति त्रेधा—विभक्तम् । वै । त्रिरात्र

जुहोति—त्रिष्टुवियं 'प्रसो अग्ने '\* इत्यत्र व्याख्याता । एवं दिशितो उभाविष युवां सर्वधा निग्यथुः नयथः न कदा चिदिष पराजयेथे । तथा हि—एनयोर्भध्ये कतरश्र एकतरोषि न कदा-चित्परानिग्ये । किं च—हे विष्णो त्वं च इन्द्रश्च यदपस्पृध्यां स्पर्धां कृतवन्तो यथा 'तस्यामिन्द्रश्च विष्णुश्च व्यायच्छे-ताम् ' इति तद्गवां सहस्रं त्रेधा व्येरयेथां विभक्तवन्तो विभज्य च व्यवस्थितवन्तो द्विभागे इन्द्रः तृतीये त्वमिति ॥

<sup>11</sup>तदिद्मनेन मन्त्रेणोक्तमिति द्रीयति—त्रेधा विभक्तं वा इत्यादि॥ गतम् । साहस्त्रीं सहस्रस्य संवन्धिनीं सहस्रतमीमेवैनां करोति

<sup>\*# 3-2-99. †#. 9-9-4.</sup> 

धाविमकं वे त्रिरात्रे सहस्र र साह-स्रीमेवेनां करोति सहस्रं स्येवेनां मात्रांम् ॥ २७॥ करोति ह्रपाणि जुहोति ह्रपेरेवेना समर्धयित् त-स्यां उपोत्थाय कर्णमा जेपेदिडे

इति त्रि—रात्रे । सुहस्रंम् । साहस्रीम् । एव । एनाम् । नाम् । करोति । सुहस्रंस्य । एव । एनाम् । मात्रांम् ॥ २७॥ करोति । रूपाणि । जुहोति । रूपेः । एव । एनाम् । समिति । अर्धयिति । विस्याः । उपोत्थायेत्युंप—उत्थायं । कणीम् । एति । जुपेत् । इडे । रन्ते । अदिते । सरं-

त्रेघाविभक्तसहस्तानुवादेन । किं च—सहस्वस्य मात्रां तुल्यप्र-माणामेनां करोति । मीयतेऽनयेति मात्रा उपमानम् । रूपाणी-त्यादि।यान्यश्वमेधे प्रसिद्धानि 'अअचेताय '\* इत्यादीनि रूपाणि तानि यथार्थमूहित्वा जुहोति रूपसमृद्धामेनां करोति ॥

12तस्या उपोत्थाय कर्णसमीपमागत्य स्थित्वा जपेत्—इड रन्ते इति इयं विराद्वतुष्पदा ॥ सर्वाण्येतान्यामन्त्रितानि 'आमन्तितं पूर्वमिवद्यमानवत् ' इत्यविद्यमानत्वान्नियाताभावः, तत्रष्पाष्टिकमाद्युदा-त्तत्वम् । अष्टो गाव एताः, तादात्म्येन संस्तूयते । तेन 'नाम-न्तिते समानाधिकरणम् ' इति निषेधाभावः । तेन पदात्परत्वा- रन्तेऽदिते सरंखित प्रिये प्रयासि म-हि विश्रुत्येतानि ते अधिये नामानि सुकृतं मा देवेषुं ब्रूतादिति देवेम्यं एवेनमा वेदयत्यन्वेनं देवा बुंध्यन्ते॥

स्वति । प्रियें । प्रेयंसि । महिं । विश्वतीति विश्रुति । एतानि । ते । अग्निये । नामानि । सुकतमिति सु-कतम् । मा । देवेषु । बूतात् । इति ।
देवेभ्यः । एव । एनम् । एति । वेद्यति । अन्विति । एनम् । देवाः । बुध्यन्ते ॥ २८ ॥

एतदेतस्यां वीयीमस्य त्रिभिश्चं द्ता संहस्न-तुमी तस्मादिव वर्स्सं मात्रामेकात्र चंत्वारिश्रुशर्चं ॥ ६ ॥

भावात् षाष्टिकमाद्युदात्तत्वमेव । हे इंडे अन्नवित, रन्ते रितहेतो, अदिते अखिण्डते, सरस्वित सरणवित, प्रिये सर्वस्य प्रीणियित्रि, प्रेयिस प्रिय-तरे रत्नादेरि, मिह महनीये, विश्वाति विशेषण श्रुते । 'कि ची च' हिति किच्, 'कदिकारादिक्तनः' इति डीष् । हे अग्निये अहन्तव्ये आयुष्मित एतानि तव नामानि, सा त्वं किं नाम न कुर्याः, किं वा कर्तुं न शक्यं त्वया । सा तादृशी महानुभावा त्वं देवेषु सुकृतं शोभनकर्माणं मां ब्रूयात् आवद्यतादित्याशास्ते । 'सुकर्मपाप' इत्यादिना किप्। देवेभ्य इत्यादि । एवमनेन प्रार्थिता सा देवेभ्य एवमविदयत्येव । आवदनानन्तरं च एनं देवा बुद्धचन्ते सुकर्मणं निश्चिन्वन्ति ॥ इति सप्तमे प्रथमे षष्ठीनुवाकः.

xi-26

लहस्रतम्यां वै यजंमानस्सुवर्गं छो-कमेति सेनई सुवर्गं छोकं गंमयति सा मां सुवर्गं छोकं गंमयेत्यांह सुवर्गमेवेनं छोकं गंमयति सा मा ज्योतिष्मन्तं छोकं गंमयति सा मा ज्योतिष्मन्तमेवेनं छोकं गंमयति

'सहस्रतम्येति सहस्र—तम्यां । वै। यजमानः ।
स्वर्गमिति सुवः—गम् । लोकम् । एति । सा ।
एनम् । सुवर्गमिति सुवः—गम् । लोकम् । गम्भः
यति । सा । मा । सुवर्गमिति सुवः—गम् । लोकम् । लो-कम् । गम्य । इति । आह् । सुवर्गमिति सुवः—गम् । लोगम् । एव । एनम् । लोकम् । गम्यति । सा ।
मा । ज्योतिष्मन्तम् । लोकम् । गम्य । इति ।
आह् । ज्योतिष्मन्तम् । एव । एनम् । लोकम् ।

¹सहस्रतम्येत्यादि ॥ सहस्रतम्या यजमानस्त्वार्गं गच्छिति सा चैनं स्वर्गं गमयित यद्येतैर्मन्त्रेस्स्तुता । तस्मात् 'सा मा सुवर्गम्' इत्यादिभिरुदीचीं नीयमानामनुमन्त्रयते सा त्वं गच्छन्ती मां सु-वर्गं लोकं गमयिति, सुवर्गं गमयेत्येव । एक एव मन्त्रोऽवयुत्येव ब्राह्मणेन व्याख्यायते । गता मन्त्राः, ब्राह्मणानि च । ज्यो-

सा मा सर्वान्युण्यांन्लोकानगंमये-त्यांह सर्वानेवेनं पुण्यांन्लोकानगंम-यति सा ॥ २९ ॥ मा प्रतिष्ठां गं-मय प्रजयां पृशुभिस्त्रह पुनर्माऽऽ विश्वाताद्विपिरिति प्रजयैवेनं पृशुभी रुप्यां प्रतिष्ठापयति प्रजावांन्पशुमा-

गमयति । सा । मा । सर्वानं । पुण्यानं । छोकान् । गमय । इति । आह् । सर्वानं । एव ।
एन्स । पुण्यानं । छोकान् । गमयति । सा॥२९॥
मा । प्रतिष्ठामिति प्रति–स्थाम् । गमय । प्रजयेति प्र–जयां । प्रशुभिरिति प्रशु–िभः । सह ।
पुनंः । मा । एति । विद्यातात् । र्याः । इति ।
प्रजयेति प्र–जयां । एव । एन्स् । प्रशुभिरिति
पशु-भिः । र्य्याम् । प्रति । स्थाप्यति । प्रजावानिति प्रजा–वान् । प्रशुमानिति पशु–मान्।
र्यिमानिति रिय–मान् । भवति । यः । एवम् ।

तिष्मान् लोकः आदित्यः। पुण्या लोका इन्द्रादीनां लोकाः ब-ह्मलोकपर्यन्ताः। प्रतिष्ठा प्रजादिभिस्सहास्मिन् लोके धनविषयमै-श्वर्यम् । प्रजावानित्यादि । विदुपस्सिद्धिः॥

त्रं यिमान्भंवाति य एवं वेद् ताम्ग्रीधं वा ब्रह्मणं वा होत्रं वोहात्रे वांऽध्वर्यवे वा दयाथ्सहस्रं मस्य सा द्ताः
भंवति सहस्रं मस्य प्रतिगृहीतं भवति
यस्तामविद्वान् ॥ ३०॥ प्रतिगृह्याति तां प्रति गृह्यीयादेकांऽिस् न
सहस्रमेकां त्वा भूतां प्रति गृह्याम्

वदं । 'ताम् । अप्रीध् इत्यंत्रि-इधं । वा । ब्रह्मणे। वा । होत्रें । वा । उहात्र इत्यंत्-गात्रे । वा । अध्वयंवे । वा । द्यात् । सहस्रंम् । अस्य । सा । द्ता । अविति । सहस्रंम् । अस्य । प्रतिगृहीत्मि-ति प्रति-गृहीत्म् । अविति । यः । ताम् । अवि-द्वान् ॥३०॥ प्रतिगृह्णातीति प्रति-गृह्णाति । ताम् । प्रतीति । गृह्णीयात् । एकां । असि । न । सहस्रंम् । एकांम् । त्वा । भूताम् । प्रतीति । गृह्णामि । न ।

<sup>ै</sup>तामित्यादि ॥ गतम् । सहस्त्रमस्येत्यादि । यस्तामिवद्वानिति । विरोषं वक्ष्यामीति पुनर्वचनम् । अविदुषा प्रतिगृह्णता सहस्तं प्रति-गृहीतं भवति तस्मादेवं विदित्वा तां प्रतिगृह्णीयात्—'एकाऽसि' इत्यादिना मन्त्रेण 'सुरोवामाविदा' इत्यन्तेन । एका त्वमिस न

न सहस्रमेकां मा भूताऽऽविश्व मा सहस्रामित्येकां मेवेनां भूतां प्रति गृह्णा-ति न सहस्रं य एवं वेदं स्योनाऽ सि सृषदां सुशेवां स्योना माऽऽविश सु-षदा माऽऽविंश सुशेवा माऽऽविश ॥ इत्यांह स्योनेवेन ५ सृषदां सुशेवां

सहस्रम् । एकां । मा । भूता । एतिं । विशा । मा।
सहस्रम् । इति । एकांम् । एव । एनाम् । भूताम् । प्रतीतिं । गृह्वाति । न । सहस्रम् । यः ।
एवम् । वेदं । स्योना । असि । सुषदेतिं सु-सदां।
सुशोवेतिं सु-शेवां । स्योना । मा । एति । विशा ।
सुषदेतिं सु-सदां । मा । एति । विशा । सुशोवेतिं
सु-शेवां । मा । एति । विशा ॥३१॥ इति । आह । स्योना । एव । एनम् । सुषदेतिं सु-सदां।

सहस्रं, तस्मादेकामेव भूतां त्वां प्रतिगृह्णामि, न सहस्रभूतां, तस्मा-त्त्वमप्येकेव भूता मामाविश, मा सहस्रभूता।।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>एकामेवेत्यादि ॥ विदुषो ब्राह्मणम् । स्योना सुबहेतुरस्माकं, सुपरिचारा वा त्वमसि । सुषदा सुखेन सदनीया दोहनादावि-ति । खिल कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम् । सुरोवा सुफला बहुदुग्ध-

भूताऽऽविशाति नैनर् हिनस्ति ब्रह्म-वादिनो वदान्ति सहस्रर् सहस्रत्-म्यन्वेती ३ संहस्रत्मी ६ सहस्रा ३-मिति यत्प्राचीं मुथ्सृ जेथ्सहस्र ६ स-हस्रत्म्यन्वियात्तथ्सहस्रं मप्रज्ञात्र ६

सुशेवीतं सु-शेवां । भूता । एति । विद्याति । न । एतम् । हिन्हित् । वह्यवादिन इति ब्रह्म-वादि- नः । वृद्दन्ति । सहस्रम् । सहस्रत्मीति सहस्र-त्मी। अन्विति । एती ३ । सहस्रत्मीमिति सहस्र-त्मीम्। सहस्रा ३ म् । इति । वत् । प्राचीम् । द्रत्मृजेदित्युं-त्मृजेत् । सहस्रम् । सहस्रत्मीति सहस्र-त्मी।

त्वात् । 'आद्युदात्तश्छन्द्सि' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम् । सा त्वं ता-दृशी स्योना अविगुणा सती मामाविश यथा मे न कदाचिद्पि हिंसा स्यात् तथा मामाविशेति । स्योनैवेत्यादि । बाह्मणम् । गतम् ॥

'ब्रह्मवादिन इत्यादि ॥ किं सहस्रं सहस्रतम्यन्वेति अनुग-च्छति? उत सहस्रं सहस्रतमीमन्वेति । उभयत्र 'विचार्यमाणा-नाम्' इति प्रुतः । एवं ब्रह्मवादिनो विचारं वदन्ति ॥

<sup>5</sup>इदानीं पक्षद्वयस्योत्थापनं फलभेदं चाह—यत्प्राचीमित्यादि ॥ यत् यद्यर्थे । यद्येनां प्राचीमुत्मृजेत् सहस्रतमी सहस्रमन्वियात् अनुगच्छेत् अग्रे सहस्रं गच्छेत् तत्सहस्रतम्यनुगच्छेत् । ततश्च सुंव्यं छोकं न प्र जांनीयात्प्रतीची-मुथ्सृंजिति ताथ सहस्रमनुं प्यीवं-तिते सा प्रजानती सुंव्यं छोकमेति यजंमानस्य युथ्सृंजिति क्षिपे स-

अन्विति । इयात् । तत् । सहस्रंम् । अप्रज्ञात्रिमत्यंप्र—ज्ञात्रम् । सुवृगीमिति सुवः—गम् । लोकम् ।
न । प्रेति । जानीयात् । प्रतीचीम् । उदिति । सृजित् । ताम् । सहस्रंम् । अन्विति । पूर्यावर्तत् इति परि—आवर्तते । सा । प्रजान्तीति प्र—जान्ती।
सुवृगीमिति सुवः—गम् । लोकम् । पृति । यजंमानम् । अभि । उदिति । सृज्ति । क्षिपे ।

तत्सहस्त्रमप्रज्ञात्रं प्रज्ञानरहितं स्वर्गं न प्रज्ञानीयात् ततश्च स्वर्गं न गच्छेत् यजमानः, प्ररुष्टज्ञानं प्रज्ञात्रम् । ओणादिकस्त्रप्रत्ययः, बहुवीहो 'नङ्कुम्याम्' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । तस्मात्प्रतीची-मृत्मृजतीति विधिः । 'चौ' इति पूर्वपदस्य दीर्घत्वम्, अन्तो-दात्तत्वं च । तां सहस्त्रतमीमग्रे गच्छन्तीं सहस्त्रमनु पर्यावर्तते ते अनु गच्छति । 'गतिर्गतौ' इति पूर्वविज्ञघातस्समासश्च । अनुः कर्मप्र-वचनीय उदात्त एव । सा च प्रजानती सुवर्गं गच्छति । 'शतुरनुमः' इति नद्या उदात्तत्वम् । तत्र चैवं वक्तव्यमित्याह—यजमानमि यजमानं छक्षीकृत्य तामुत्मृजति, ततश्च क्षिप्रे काले

हस्रं प्र जांयत उत्तमा नीयते प्र-थमा देवान्गंच्छति ॥ ३२ ॥ अत्रिंरददादौर्वाय प्रजां पुत्रकांमा-

सहस्रंम् । प्रेति । जायते । उत्तमेत्यंत्-त्मा। नी-यते । प्रथमा । देवान् । गुच्छति ॥ ३२ ॥

लोकान्गंमयित् साऽविद्यान्तसुशेवा माऽऽविशा यजमानं द्वादश च ॥ ७॥

'अत्रिः । अद्दात् । और्वाय । प्रजामिति प्र-जाम् । पुत्रकामायिति पुत्र-कामाय । सः । रिर्-ि

सहस्रं बहु प्रजायते यजमानः । उत्तमा नीयते पश्चात्सर्वान्ते नीयते । प्रथमा देवान् गच्छति प्रथममेव यजमानमि गृहीत्वा देवसकारां गच्छति । उत्तमशब्दः उञ्छादित्वादन्तोदात्तः ॥

इति सप्तमे प्रथमे सप्तमोनुवाकः.

¹अथ चत्वारश्चतूरात्रा भवन्ति आत्रेयजामद्ग्रचविसष्ठसंसर्भ विश्वा-मित्रसंजयाख्याः। तत्रात्रेयाश्च षष्टोमाचतुरा[....याश्चतुर्वीरषोडिशमचतु-थी]दिनामानः चत्वारश्चतूरात्राः। जामदग्न्यादीनां त्रयाणां चैक इति । तत्रात्रेयचतूरात्रेषु चतुर्षु प्रथमं चतुर्वीराख्यं चतूरात्रं विधातुमाह—अत्रि-रददादित्यादि ॥ ऊर्वपुत्रः और्वः। 'अनृष्यानन्तर्थे' इति बिदा- य स रिरिचानीमन्यत् निर्वीर्यादेश-थिलो यातयामा स एतं चेत्रात्र-मंपद्यसमाऽहंर्त्तेनांयजत् ततो वै तस्यं चत्वारों वीरा आऽजायन्त् सुहोता सूद्राता स्वध्वर्युस्सुसंभेयो

चानः । अमन्यत् । निर्वार्थं इति निः-वीर्थः । शिथिलः । यातयामिति यात-यामा । कः । ए-तम् । चतुरात्रमिति चतुः-रात्रम् । अपद्यत् । तम् । एति । अहर्त् । तेनं । अयजत् । ततः । वै । तस्यं । चत्वारः । वीराः । एति । अजायन्त् । सुद्दोतित् सु-होता । सूद्दातित् सु-उद्दाता । स्वं-ध्वर्युरिति सु-अध्वर्युः । सुसंभेय इति सु-सभे-

दित्वाद्य् । तस्मे और्वाय पुत्रकामायात्मीयां प्रजामपत्यत्वेनाद्-दात् । पुत्रं कामयत इति 'शीलिकामि ' इत्यादिना णः, पूर्वपद्रप्रकृतिस्वरत्वं च । अथ स रिरिचानः रिच्यमानः प्रजा-रिहतः इत्थममन्यत—निर्वीर्यः प्रजात्पादनसामर्थ्यरहितोस्मि, शिथिलः कार्योक्षमः यात्यामा गतसारश्चास्मि ।।

भ एतं चतूरात्रमित्यादि ॥ गतप् । आहरत् आहरत ।
तेनायजत तेन कर्मणा देवानपूजयत् । ततस्तस्यात्रेः चत्वारो
वीरा आजायन्त, आभिमुख्ये मर्यादायां वा । सुहोता सूहाता

य एवं विद्वा श्रित्रात्रेण यजंत् आऽस्यं चत्वारों वीरा जायन्ते सु-होता सूंद्राता स्वध्वर्युस्सुसंभेयो ये चंतुर्विश्शाः पर्वमाना ब्रह्मवर्च्सं

यः। यः। एवम् । विद्वान् । चतूरात्रेणितं चतुः— रात्रेणं। यजेते । एति । अस्य । चत्वारंः । वी-राः । जायन्ते । सुद्दोतेति सु—द्दोता । सूद्दातेति सु—उद्घाता । स्वंध्वर्युरिति सु—अध्वर्युः । सुसंभेय इति सु—सभेयः । ये । चतुर्विक्शा इति चतुः— विक्शाः । पवंमानाः । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म—वर्च-

स्वध्वर्युः सुसमेयः । शोभनत्वं च होत्रादीनां आत्मीयसमस्तेवद-व्याख्यानकुशलत्वम् । सभायां साधुरसमेयः, 'छन्दसि' इति डः । सर्वयज्ञप्रयोगवित् सुसमेयरसदस्य इत्येते । सर्वत्राव्ययपूर्वपदप्रक-तिस्वरत्वम् । द्वितीये 'स्वरितो वा नुदात्ते पदादौ' इत्येकादेश-रस्वयेते, तृतीये 'उदात्तस्वरितयोर्यणः' इत्यादिना । य एविमः त्यादि गतम् ॥

<sup>3</sup> ये चतुर्विशा इत्यादि ॥ चतुर्विश्वस्तोत्रियास्त्रयोपि पवमाना-बहिष्पवमानादयो भवन्ति ब्रह्मवर्चसं तत् गायत्रसामान्यात् । चतुः विशस्य 'चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री '\* इति कत्वा, तद्धतुत्वात्ताच्छद्वचम् ।

<sup>\*#. 3-4-90,7</sup> 

तत् ॥ ३३ ॥ य उद्यन्त्रस्तोमा-इश्रीस्साऽत्रि १ श्रद्धादेवं यजमानं चत्वारि वीयीणि नोपानम्नते इ-न्द्रियं ब्रह्मवर्च्सम्बाद्य १ एता १-

सम् । तत् ॥ ३३ ॥ ये । उचन्त इत्युंत्-यन्तः । स्तोमाः । श्रीः । सा । अत्रिम् । श्रव्हादेवृमिति श्रव्हा—देवम् । यजंमानम् । चत्वारि । वीर्याणि । न । उपेति । अनुमन् । तेजः । इन्द्रियम् । ब्रह्म-वर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । अन्नाद्यमित्यंन्न-अ-द्यंम् । सः । एतान् । चतुरः । चतुष्टोमानिति च-

य उद्यन्तस्तोमा भवन्ति उत्तरोत्तरमहीयांसः यथा—त्रिवृत्तरथममहः, पञ्चदशो द्वितीयः, सप्तदशस्तृतीयः, एकविशश्रतुर्थं इति
सा स्वयं श्रीः । पूर्ववत्ताच्छद्वचम् । त्रिवृत्त्रथमस्याद्वः प्रातस्तवनम्, पञ्चदशं माध्यन्दिनं सवनम्, सप्तदशं तृतीयं सवनम्,
अथ द्वितीयस्याद्वः पञ्चदशं प्रातस्तवनं, सप्तदशं माध्यन्दिनं सवनम् । एकविशं तृतीयसवनम् । अथ तृतीयस्याद्वस्तप्तदशं प्रातस्तवनम्, एकविशं माध्यन्दिनं सवनं, त्रिणवं तृतीयसवनम् ।
चतुर्थस्याद्वः एकविशं प्रातस्तवनम्, त्रिणवं माध्यन्दिनं सवनम्,
अयस्त्रिशं तृतीयसवनम्, एवमुद्यन्तस्तोमाः श्रीरिति ॥

⁴अत्रिमित्यादि ॥ श्रद्धादेवं श्रद्धाप्रधानं वीर्याणि वीर्यहेतुभूतानि तेजः प्रभृतीनि नोपानमन् नोपागच्छन् । सोत्रिः एतान् चतुरश्च- श्चतुर्श्वतुंष्टोमान्थ्सोमानपद्यसानाः हर्त्तेरयजत् तेजं एव प्रथमनावांह-न्धोन्द्रियं द्वितीयेन ब्रह्मवर्च्सं तृती-येनान्नाद्यं चतुर्थेन य एवं विद्वा १-श्चतुरश्चतुंष्टोमान्थ्सामानाहरंति तैर्य-जंते तेजं एव प्रथमनावं हन्ध इन्द्रियं

तुः-स्तोमान् । सोमान् । अप्ययत् । तान् । एति । अहर्त् । तैः । अयजत् । तेजः । एव । प्रथमेनं । अविति । अरुन्ध । इन्द्रियम् । द्वितीयेन् ।
ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । तृतीयेन । अत्रायामित्यत्र-अयम् । चतुर्थेनं । ध्यः । एवम् । विद्वान् । चतुरेः । चतुर्थेनं । ध्यः । एवम् । विसोमान् । आहर्तीत्यां-हर्रति । तैः । यजते ।

तुष्टोमान् त्रिवृदादिस्तोमकान् स्तोमान् चतूरात्रानपश्यत्, तानाहरत् तैश्रायजत । तत्र प्रथमेन चतूरात्रेण तेजोवरुन्धे, इन्द्रियादीनि च द्वितीयादिभिः ॥

<sup>5</sup>य एवं विद्वानित्यादि ॥ ननु 'यामेवात्रिर् ऋद्धिमाधीत् ' अति किमुच्यते, 'तेज एव प्रथमेन' इत्यादिना गतत्वात् । नैवम्, न तेजः प्रभृत्युपसंहारार्थीमदं भवति, अपि तु यामन्यामप्यत्रिः हितीयेन ब्रह्मवर्चसं तृतीयेनात्रायं चतुर्थेन यामेवात्रिर् ऋदिमाध्रोत्ता- मेव यजंमान ऋधोति ॥ ३४ ॥ जुमदंधिः पुष्टिकामश्चत्रात्रेणांय-

तेजः । एव । प्रथमेनं । अवेति । रुन्धे । इन्द्रियम् । द्वितीयेन । <u>ब्रह्मवर्च</u>सिमिति ब्रह्म<u>वर्चे</u>सम् ।
तृतीयेन । अब्राद्यमित्यंत्र—अद्यम् । चृतुर्थेनं ।
याम् । एव । अत्रिः । ऋद्विम् । आर्धात् । ताम् ।
एव । यजंमानः । ऋष्ठोति ॥ ३४ ॥

तनेजं एवाष्टादंश च ॥ ८ ॥ 'जमदंग्निः । पुष्टिंकाम् इति पुष्टिं-कामः ।

ऋद्धिमार्धोत्, तामपीति प्रतिपादियतुम्। तेन 'तस्य चत्वारो वीरा आऽनायन्त '\* इत्येतदिप संगृहीतं भवति । ऋद्धिमार्धोदिति गोपोषं पुष्णातीतिवदृष्टव्यम् ॥

इति सप्तमे प्रथम अष्टमोनुवाकः.

¹अथ जामदम्रचं चतूरात्रं विधातुमाह—इतरो तु विसष्ठसंस
\*सं. ७-१-८²

जत् स एतान्योषा ५ अपुष्यतस्मां-त्यितो जामंदिययो न सं जाना-ते एतानेव पोषांन्पुष्यित् य एवं

चतूरात्रेणिति चतुः-रात्रेणं । अयजत । सः । एतान् । पोषान् । अपुष्यत् । तस्मात् । पृद्धितौ ।
जामदिश्रियौ । न । समिति । जानाते इति । एतान् । एव । पोषान् । पृष्यति । यः । एवस् ।

पिनिश्वामित्रसंजयाल्यो शाखान्तरे द्रष्टव्यो । जमदिमिरित्यादि । पृष्टिकामः अन्नपशुपुत्रादिवृद्धिकामश्रत्रात्रेणायजत । जेतणामिद्धां समाहारश्रत्रात्रः । 'अहस्सर्वेकदेश ' इत्यादिनाऽच्समासान्तः । तत एतान्पोषानपुष्यत् । सामान्यपृष्टेर्विशेषपृष्टिः कर्मेत्युक्तम् । तस्मादित्यादि । अवधारणमत्र द्रष्टव्यम् । पिलतावेव केवलिमिति महापृष्टिरहितौ वृधेव पिलतावस्थां प्राप्तौ दिरद्रौ
जामदम्रचौ पितापुत्रौ न संजानाते अद्यत्वेऽपि न जायते; समासादिताशिषपृष्टेः जमदमेरन्वये जातत्वात्, सर्वेषां सुपृष्टत्वात् ।
जनेवर्यत्ययेन क्षा । यद्या—जानातेरेव कर्मणि लट्, व्यत्ययेन क्षा । तादशौ न ज्ञायते, न स्त एवति यावत् । यद्या—
'संप्रतिभ्यां ' इत्यात्मनेपदम् । वृधा पिलतात्मानौ\*जामदग्न्यौ न
संजानाते न प्रतिजानाते । अस्त्वेकः पृष्टिरहितः तथाऽपि आननतर्येण द्यौ दिरद्रौ न स्त इति ख्यापनार्थ द्वयोरुपादानम्
जमदिमशब्दो गर्गादिः । एतानेवेत्यादि । विदुषः ॥

<sup>\*</sup>पिलतावात्मानं,

विद्वाश्श्वंतूरात्रेण यजंते पुरोडाशिन्यं उपसदों भवन्ति पृश्वावो व पुंरोडाशंः पृश्वेवावं रुन्धेऽत्रं व पुंरोडाशोत्रं मेवावं रुन्धेऽत्रादः पंश्वमान्मंवित् य एवं विद्वाश्श्वंतूरात्रेण
यजंते ॥ ३५॥

विद्वान् । चतूरात्रेणिति चतुः-रात्रेणं । यजंते । विद्वान् । चतूरात्रेणितः । उपसद् इत्युप-सदः । अवन्ति । प्रावः । वे । पुरोडार्शः । पृश्न् । एव । अविति । रुन्ते । अत्रेम् । वे । पुरोडार्शः । अत्रेम् । एव । अविति । रुन्ते । अत्राद इत्यंत्र—अदः । पृश्क्मानि-ति पशु-मान् । अविति । यः । एवम । विद्वान् । चतूरात्रेणिति चतुः-रात्रेणं । यजंते ॥ ३५ ॥ जमदंशिर्ष्टाचंत्वारि १ शत् ॥ १ ॥

²पुरोडाशिन्य इत्यादि ॥ अत्रोक्तमाचार्येण—'आग्नेय एकक-पालः आश्विनो द्विकपालः वैष्णवस्त्रिकपालः सोम्यश्चतुष्कपालः सावित्रः पञ्चकपालो धात्रष्यद्भपालः मारुतस्सप्तकपालः बाईस्प त्योष्टाकपालः मेत्रो नवकपालो वारुणं दशकपालमेन्द्राम् एका-दश्कपालो वैश्वदेवो द्वादशकपालो द्विहोमा भवन्ति' इति । एवमोषध्ययुक्ता द्वादशोपसदो भवन्तीति । पश्चे वा इत्यादि । गतम् ॥ इति सप्तमे प्रथमे नवमोनुवाकः. संव्थ्सरो वा इदमेकं आसीथ्सी-कामयतुर्तून्थ्सृंजेयेति स एतं पश्चरा-त्रमंपद्यत्तमाऽहंर्त्तेनांयजत् ततो वे स ऋतूनंसृजत् य एवं विद्वान्पंश्चरा-त्रेण यजंते प्रेव जांयते त ऋतवं-

'संवत्सर इति सं-वृत्सरः। वै। इदम्। ए-कः। आसीत्। सः। अकामयत्। ऋतून्। सृजेय। इति। सः। एतम्। पश्चरात्रीमिति पश्चरात्रम्। अप्रयत्। तम्। एति। अहरत्। तेनं।
अयजत्। ततः। वै। सः। ऋतून् । असृजत्।
यः। एवम्। विद्वान् । पश्चरात्रेणिति पश्च-रात्रेणै। यजंते। प्रेतिं। एव । जायते। देते। ऋत-

¹अथ पञ्च पञ्चरात्रा भवन्ति—संवत्सराख्यः प्रथमः, अभ्यासंगो द्वितीयः, उपशारदश्रस्तृतीयः, अन्तर्महाव्रतश्चतुर्थः, पुरुषमेयः पञ्चमः । तत्र प्रथमो विधीयते—संवत्सरो वा इत्यादि ॥
इतरे त्वभ्यासंगादयः पञ्चरात्राश्शाखान्तरे द्रष्टव्याः । यदिदं दृश्यमानं ऋतुमासनक्षत्रादि, एतदात्माऽयं संवत्सरः पूर्व मेकरूपः ऋत्वादिविभागरहितः आसीत् । सोकमायत ऋत्वादीन् मृजेयेति ।
यद्वा—ऋतूंस्तावत्मृजेय ततश्च स्वयमेव मासादयो भविष्यन्तीति ।
स एतमित्यादि । गतम् । एवं विद्वान् प्रजायते प्रजावान्भवतीति ॥

थतः ऋतव इत्यादि ॥ न व्यावर्तन्त विभक्तस्वभावभाजो

<sup>\*</sup>पञ्चशारदीय.

स्सृष्टा न व्यावर्तन्त् त एतं पंश्रग्-त्रमंपद्यन्तमाऽहंग्न्तेनांयजन्त् त-तो वे ते व्यावर्तन्त ॥ ३६॥ य एवं विद्यान्पंश्रग्त्रेण् यजंते वि पाप्मना श्रातृंव्येणावंतिते सार्वसेनिदशौचे-योकामयत पशुमान्थस्यामिति स

वं: । सृष्टाः । न । व्यावर्तन्तिति वि-आवर्तन्त । ते । एतम् । पश्चरात्रमिति पश्च-रात्रम् । अप
इयन् । तम् । एति । अहर्न् । तेनं । अयजन्त ।

ततः । वे । ते । व्यावर्तन्तिति वि-आवर्तन्त ॥

३६ ॥ यः । एवम् । विद्वान् । पश्चरात्रेणेति पश्च
रात्रेणं । यजेते । वीति । पाप्मनां । भ्रातृव्येण ।

एति । वर्तते । भाविसेनिरिति सार्व-सेनिः । शौचेयः । अकामयत । पशुमानिति पशु-मान् ।

नाभवन् एकरूपा एव सर्वेडप्यृतवोभवन् । उक्तौ निघातसमासौ । त एतमित्यादि । गतम् । एवं विद्वान् पाप्मना भ्रातृञ्येण च ज्यावर्तते तद्रहित एव भवति ॥

³सार्वसोनिरित्यादि ॥ सर्वसेनः पिता तस्यापत्यं सार्वसेनिः । 'अत इज्' । शुचिर्माता तस्या अपत्यम्, 'इतश्रानिजः' इति ढक् । पशुमान्स्यामित्यकामयत । गतमन्यत् ॥

एतं पंश्वरात्रमाऽहंर्नेनांयजत् तत्। वे स सहस्रं पृश्न्याप्रोद्य एवं वि-द्यान्पंश्वरात्रेण यजंते प्र सहस्रं पृश्-नांप्रोति ववरः प्रावांहणिरकामय-त वाचः प्रविद्ता स्यामिति स एतं पंश्वरात्रमा ॥ ३७॥ अहर्नेनांयज-

स्याम् । इति । सः । एतम् । पृश्चरात्रमिति पश्चरात्रम् । एति । अहरत् । तेनं । अयजत् । ततः ।
वै । सः । सहस्रम् । पृश्चत् । प्रेति । आश्चोत् ।
यः । एवम् । विद्वान् । पृश्चरात्रेणीति पश्च-रात्रेणी।
यजते । प्रेति । सहस्रम् । पृश्चत् । आश्चोति । व्ववरः । प्रावांहणिः । अकाम्मयत् । वाचः । पृवदितेति प्र-वृद्धिता । स्याम् । इति । सः ।
एतम् । पृश्चरात्रमिति पश्च-रात्रम् । एति ।। ३०॥

्ववर इत्यादि ॥ प्रावाहाणिः प्रवाहणस्यापत्यं ववरो नामा-कामयत । वाचः कल्स्नायाः श्रुतिस्मृतिरूपायाः प्रवदिता प्रवक्ता व्याख्याता स्यामिति । यद्वा—वाचः प्रकर्षेण वक्ता स्यामिति अथो इति । अपि चैनं वाचस्पतिरित्याहुः वाचः प्रभवितेत्याहुः वाचः प्रभुत्वेन छोके ख्याति गच्छिति । उक्तो खरसमासो ॥ त् ततो वे स वाचः प्रविद्ताऽभेव-च एवं विद्वान्पंश्चरात्रेण यजंते प्र-विद्वतिव वाचो भवत्यथो एनं वाच-स्पितिरित्यांहुरनांप्तश्चत्रात्रोतिरिक्त-च्चडुत्रोथ वा एच संप्रति यज्ञो य-

अहर्त्। तेनं। अयजत्। ततंः। वै। सः। वा-चः। प्रवृद्धितितं प्र—वृद्धिता। अभवत्। यः। ए-वस्। विद्वान्। पृश्चरात्रेणेति पश्च—रात्रेणं। यर्जते। प्रवृद्धितेति प्र—वृद्धिता। एव। वाचः। भवति। अयो इति। एनस्। वाचः। पतिः। इति। आहुः। 'अनंप्तः। चत्र्रात्र इति चतुः—रात्रः। अतिरिक्त् इत्यिति—रिक्तः। पृड्रात्र इति षट्—रात्रः। अथं। वै। एषः। संप्रतितिं सं—प्रति। युज्ञः। यत्। प्-

्यज्ञः १ इति । तेनाभिप्रायेणेदमुच्यते । तत्पा हं यज्ञस्वरूपं, अनाप्तः चतूरात्रः उनत्वादप्राप्तः । पड्रात्रस्तु पाङ्कास्वरूपं, अनाप्तः चतूरात्रः उनत्वादप्राप्तः । पड्रात्रस्तु पाङ्कस्वरूप-मितिरिक्तः अतिक्रम्य वर्तते अधिकत्वात् । अथेदानीमेव पञ्चरात्रः मितिरिक्तः अन्यूनानितिरिक्तपाङ्कस्वरूपवान्यज्ञः । प्रतिपत्या संगतं संप्रति, तिष्ठद्भप्रभृतित्वाद्व्ययीभावः, निरुद्दकादिद्रष्टव्यः । संप्र-त्येवेति । अन्यूनानितिरिक्तयज्ञस्वरूपवित्यर्थः । पञ्च वा ऋतव

त्पेश्चरात्रो य एवं विद्वान्पेश्चरात्रेण यजंते संप्रत्येव यज्ञेनं यज्ञते पश्च-रात्रो भवित पश्च वा ऋतवंस्संव-थ्सरः ॥ ३८ ॥ ऋतुष्वेव संवथ्सरे प्रति तिष्ठत्यथो पश्चोक्षरा पश्चिः पा-ङ्को यज्ञो यज्ञसेवावं रुन्धे ऋवृदंग्नि-

श्रुरात्र इति पश्च-रात्रः । यः । एवस् । विद्वान् । पृश्चरात्रेणिति पश्च-रात्रेणे । यज्ञते । सम्प्रतीति सं-प्रित । एव । यज्ञते । यज्जते । पृश्चरात्र इति पश्च-रात्रः । भवति । पश्चं । वे । ऋतवंः । संवत्सर इति सं-वत्सरः ॥ ३८ ॥ ऋतुषुं । एव । संवत्सर इति सं-वत्सरे । प्रतिति । तिष्ठान्ति । अथो इति । पश्चां सरेति पश्च-अक्षरा । पृङ्किः । पार्ङ्कः । यज्ञः । यज्ञम् । एव । अवेति । रुन्धे । 'त्रिवृदिति त्रि-

इति । हेमन्तिशिशिरयोरेकत्वाभिप्रायमिदम् । ऋत्वात्मिन संवत्सरे प्रतिष्ठितो भवति पञ्चसंख्यान्वयात् । अथो अपि च पञ्चाक्षरा पङ्किः पाङ्को यज्ञः पङ्किप्रभवत्वाद्धानादिपञ्चकप्रभवत्वाद्वा । उत्सा-क्त

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>त्रिवृदित्यादि ॥ त्रिवृद्गिष्टोमः प्रथममहर्भवति तेजोनरुद्ये

ष्ट्रोमो भवित् तेज एवार्व रुन्धे प-श्रद्शो भवितीन्द्रियमेवार्व रुन्धे सप्तद्शो भवत्यन्नाद्यस्यार्वरुद्ध्याः अथो प्रेव तेनं जायते पश्चविद्ध-शोगिष्टोमो भविति प्रजापेतेराप्त्यै

वृत् । अग्निष्टोम इत्यंग्नि-स्तोमः । भवति । तेर्जः ।

एवं । अवेति । रुन्धे । पृश्चद्द्रश इति पश्च-द्रशः ।

भवति । इन्द्रियम् । एवं । अवेति । रुन्धे । सप्तद्रश इति सप्त-द्रशः । भवति । अत्राद्यस्येत्रअद्यस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं-रुद्ध्ये । अथो इति ।

प्रेति । एवं । तेर्न । जायते । पृश्चित्र्ध्रश इति पश्चविद्रशः । अग्निष्टोम इत्यंग्नि-स्तोमः । भवति ।

प्रजापतेरिति प्रजा-प्रतेः । आप्तये । महात्रत्वाः

तद्भवति त्रिवृता सहोत्पन्नत्वात् । पश्चदशो द्वितीयमहः उक्थ्यः इन्द्रियस्यावरुद्धये, इन्द्रियेण सहोत्पन्नत्वात् । सप्तदशस्तृतीयमहः अन्नाद्यस्यावरुद्धये, अनयोरन्नस्थाने उत्पन्नत्वात् । अथो अपि च तेन सप्तदशनाह्वा प्रजायते तस्य प्रजाहेतुत्वात् । पश्चावंशोग्नि-ष्टोमः चतुर्थमहः प्रजापतेराप्त्ये प्रजापतेः पश्चवंशतित्वात् । महा-

<sup>\*</sup>उभयोरत्रधानात्.

महावृतवांन्वाय्स्यावंरुद्धये विश्व-जिथ्सर्वपृष्ठोतिरात्रो भंवति सर्वस्या-भिजित्ये ॥ ३९ ॥

निति महावृत-वान् । अत्राद्यस्यत्यंत्र-अयंस्य । अवंरुष्ट्रया इत्यवं-रुष्ट्रये । विश्वजिदिति विश्व-जित् । सर्वपृष्ठ इति सर्व-पृष्ठः । अतिरात्र इत्यं-ति-रात्रः । अवति । सर्वस्य । अभिजित्या इत्य-भि-जित्ये॥ ३९॥

ते व्यावंतिन्त प्रवादिता स्यामिति स एतं पेश्च-रात्रमा संवत्स्रोभिजित्यै ॥ १०॥

व्रतवानयं भवति अह्नोसंभवात् । महाव्रतधर्मवान् तदीयस्तोत्र-वानित्यन्ये । अन्नाद्यस्यावरुद्धचे, तस्यान्नहेतुत्वात् । यथोक्तं महा-व्रते 'तदन्नं पञ्चविंशमभवत्'\* इति । विश्वजित् सर्वष्टष्ठोतिरात्र पञ्चममहः । विश्वजित् सहस्रदक्षिणत्वादिधर्मा रथन्तरवृहद्धे-रूपवेराजशाक्वररेवतष्टिः सर्वस्थाभिजयार्थं भवति । सर्वष्टः 'तादो च' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । त्रिवृदादयो निरुक्ताः ॥

इति सप्तमे प्रथमे दशमोनुवाकः.

<sup>\*</sup>ब्रा. १-२**-६**.

देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रंस्वेऽिश्वनी-वृितुः यां पूष्णो हस्तांश्यामा दंद इ-मामंगृश्णत्रज्ञानामृतस्य पूर्व आ-युषि विद्येषु क्वया । तयां देवा-स्सुतमा वंभूवुर् ऋतस्य सामं-

ेदेवस्यं । त्वा । सावितुः । प्रसाव इति प्र-सावे। अश्विनोः । बाहुभ्यामिति वाहु-भ्याम् । पूष्णः । हस्तांभ्याम् । एति । दृदे । इमाम् । अगृभ्णन्न् । र्ग्यानाम् । ऋतस्यं । पूर्वे । आयुषि । विद्थेषु । कव्या । तयां । देवाः । सुतम् । एति । वृभू वुः । ऋतस्यं। सामन् । स्रम् । आरपन्तीत्यां-रपन्ती।

<sup>1</sup>इत ऊर्ध्वमश्वमेधमन्त्राः । तत्र रशनामादत्ते—देवस्य त्वेति ॥ व्याख्यातं\* दर्शपूर्णमासयोः । देवस्य सवितुराज्ञां छब्ध्वा अश्वि-नोरेव बाहुभ्यां नात्मीयाभ्यां पूष्ण एव हस्ताभ्यां त्वामाददे ॥

<sup>2</sup>आदायाभिमन्त्रयते—इमामिति त्रिष्टुमा ॥ इयमि अग्निकाण्डे व्याख्याता । ऋतस्य यज्ञस्य रज्ञानां बन्धनीयां पूर्वे कव्याः कवयः । यद्वा—कवनीयेषु स्तोतव्येषु विद्येषु यज्ञेषु आयुरर्थमगृह्णन् गृहीतवन्तः । या ऋतस्य यज्ञस्य सामन् साम्नि समाप्तौ सरं सरणं आरपन्ती अभिवदन्ती भवति । रपितश्राब्दकर्मा । शीम्रं

<sup>\*</sup>Ħ 9-9-8.8

न्थ्सरमारपंन्ती । अभिधा असि भु-वंनमिस युन्ताऽसिं धुर्ताऽसि सोप्निं वैश्वानुरः सप्रंथसं गच्छ स्वाहांक-

ैअभिघा इत्यंभि-घाः। असि । भुवंनम् । असि । यन्ता । असि । घर्ता । असि । सः । अग्निम् । वैश्वान्यम् । सप्रंथसमिति स-प्रथसम् । गुच्छ । स्वाहांकृत् इति स्वाहां-कृतः । पृथिव्याम् । य-

मया यज्ञं संपादयतेति । तया हि देवास्सुतं सोममावभूवुः आभिमुख्येन प्राप्नुवन् । ताटशीमिमां गृह्यामीति ॥

ैतया अश्वमिद्धाति—अभिधा असीति ॥ अभिपूर्वी द्धातिः वन्धने वर्तते, कर्मणि किप्, । वन्धनीयस्त्वमिस । अत एव सर्व भुवनं सर्व भूतजातं च त्वमिस । यज्ञसाधनत्वेन सर्वेषां धारकत्वात् । यन्तां यमियता चासि सर्वस्य । अत एव धर्ता धारियता चासि छोकस्य । स त्वं वेश्वानरं विश्वेषां नराणां स्वामित्वेन संबन्धिनं सप्रथसं प्रथसा विस्तरेण सिहतं विश्व- व्यापिनं अग्निं गच्छ । 'इयं वा अग्निवेश्वानरः'\* । स्वाहाकतः स्वाहाकारेण संस्कृतः स्वाहाकारोच्चारणेन संस्कृतः । ब्राह्मणं च 'स्वाहाकृत इत्याह । होम एवास्येषः।'ं इति । स्वाहाश्वदस्यो- र्यादित्वेन गतित्वात् 'गतिरनन्तरः' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्। निपाता आद्युदात्ताः । किश्व—त्वमेव हि यन्ता नियन्ता मनु-

<sup>\*</sup>बा, ३-९-१७.

तः पृथिव्यां यन्ता राख्यन्ताऽसि य-मंनो धर्ताऽसि धरुणंः कृष्ये त्वा क्षेमांय त्वा रय्ये त्वा पोषांय त्वा पृथिव्ये त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा दिवे त्वां सते त्वाऽसंते त्वाऽद्रयस्त्वोषं-

न्ता । राट् । यन्ता । आसि । यमनः । धर्ता । अ-सि । धरणः । कृष्ये । त्वा । क्षेमांय । त्वा । र-य्ये । त्वा । पोषाय । त्वा । पृथिव्ये । त्वा । अ-न्तरिक्षाय । त्वा । दिवे । त्वा । स्ते । त्वा । असं-ते । त्वा । अद्भय इत्यंत्-भ्यः । त्वा । ओषंधीभ्य

प्यादीनाम् । राट् दीप्यमानश्च प्रथिव्यां अस्यामसि । अथ हितीयस्यामपि प्रथिव्यां अन्तरिक्षे यन्ता नियन्ता स्रहनक्षत्रादीनां च त्वमेवासि । यमनः यमसाधनभूतश्चासि । अथ तृतीयस्या-मपि प्रथिव्यां धर्ता धारयिता देवानां त्वमेवासि । धरुणी धारणशीलश्च त्वमेवासि । औणादिक उनप्रत्ययः । एथिवीश-व्दस्त्रिप्विप लोकेषु वर्तते यथा—'यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां प्रथिव्याम '\* इति ॥

<sup>4</sup>अथैनमभिप्रोक्षणेन प्रोक्षति—रुष्यै त्वेत्यादि ॥ रुष्याद्यर्थं त्वां प्रोक्षामीति । 'उदात्तयणः ' इति स्वरः विभक्तेरुदात्तत्वम्, 'ऊडि-

<sup>\*#</sup>i. 9-3-93 8-9

धीभ्यस्त्वा विश्वेभ्यस्तवा भूतेभ्यः॥ विभूमांता प्रभूः पिताऽश्वोंसि ह-योस्यत्योसि नरोस्यवीऽसि साप्तिर-

इत्योषंचि-भ्यः । त्वा । विश्वंभ्यः । त्वा । भूते-भ्यंः ॥ ४० ॥

घरणः पर्श्वविश्वातिश्व ॥ ११ ॥

ंविभूरिति वि-भूः। मात्रा। प्रभूरिति प्र-भूः। पित्रा। अर्थः। असि । हर्यः। असि । अति । अति । असि । असि । सिः। असि । सिः।

दम्' इति दिवः, अद्भचश्र । 'शतुरनुमः' इति सतः। 'ओषधेश्र विभक्तावप्रथमायाम्' इति ओषधिशब्दस्य संहितायां दर्धित्वम् ॥

इति सप्तमे प्रथमे एकादशोनुवाकः.

<sup>1</sup> अश्वस्य दक्षिणे कर्णे यजमानमश्वनामानि वाचयति—विभू-रित्यादि ॥ धारणान्माता एथिवी । तत्र वृष्टचा प्रजा उत्पा-दयतीति पिता द्योः । ब्राह्मणं च भवति 'इयं वै माता । असौ

## सि वाज्यां वृषां ऽसि नृमणां असि ययुर्नामां स्यादित्यानां पत्वान्वि-

आसि । वाजी । आसि । वृषां । आसि । नृमणा इति नृ—मनाः । असि । ययुः । नामं । आसि । वैआदित्यानांम् । पत्वं । आन्विति । इहि । अप्रये ।

पिता '\* इति । तत्र मात्रा एथिव्या त्वं विभूरिस विशेषेण भविस विशिष्टोसि । पित्रा दिवा च त्वं प्रभूरिस प्रकर्षेण भवसि प्रकृष्टोंसि । 'उदात्तयणः' इति तृतीयाया उदात्तवम् । अश्वः व्यापकोसि अध्वनाम् । हयः ऋमवानिस । हय गतिक्रान्त्योः। पचाद्यजन्तः, वृषादित्वादाद्युदात्तत्वम् । अत्यः सातत्वेन गन्तुं समर्थोसि । अततः 'कृत्यल्युटो बहुल्प्' इति कर्तरि यत्, 'यतोऽनावः' इत्याद्युदात्तत्वम् । नरोसि कर्मणां नेताऽसि । नृ नये, पूर्ववदच् , स्वरश्च । अर्वा अरणकुरालेसि । अर्तेर्वनिप् , साप्तिः सर्वत्र समवेतोसि । षप समवाये, किच् । वाजी वेग-वानासि । वृषा वर्षिता सेक्ता वाडिस । 'कनिन्युवृषि ' इत्यादि-ना किनन् । नृमणाः नृषु मनो यस्य, नृन् मन्यते उपकरोति, नृभिर्वा मन्यसे उपकुर्विति । 'गतिकारकयोरि ' इत्यसुन् 'परा-दिश्छन्दिस ' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम्, 'पूर्वपदात्संज्ञयामगः ' इति णत्वम् । ययुः यानशीलः । 'यो द्वे च' इत्युप्रत्ययः। ययु-रित्यश्वमेधयोग्योश्व इत्याहुः । ययुर्नाम त्वमिस । ब्राह्मणं च 🦈 'एतद्वा अश्वस्य त्रियं नामधेयम् '\* इति II

<sup>2</sup>उपतिष्ठते—आदित्यानामिति ॥ आदित्यानां यत्पत्व पतनं

<sup>\*</sup>ब्रा. ३-८-९,

ह्यस्रये स्वाहा स्वाहेन्द्राप्तिभ्याश् स्वाहां प्रजापतये स्वाहा विश्वेभयो देवेभ्यस्स्वाहा सर्वाभ्यो देवतांभ्य इह धृतिस्स्वाहेह विधृतिस्स्वाहेह

स्वाहां। स्वाहां। इन्द्राग्निभ्यामितीनद्राग्नि-भ्याम्। स्वाहां। प्रजापंतय इति प्रजा-पत्ये। स्वाहां। विश्वेभ्यः। देवेभ्यः। स्वाहां। सर्वाभ्यः। देवतां-भ्यः। इह । धृतिः। स्वाहां। इह । विधृतिरिति

तद्नुगच्छ शीघं गच्छेति यावत् । यद्वा—आदित्यानां यत्पत्व मार्गः व्योम तद्नु गच्छ 'उर्वन्तरिक्षमन्विहि'\* इति यावत् । पतेरीणादिको वनिष्॥

ैपूर्वहोमात्पुरस्ताद्गागान् जुहोति पञ्च—अमये स्वाहेत्यादि॥
प्रथमः उपरिष्टात्स्वाहाकारः । अन्ये पुरस्तात्स्वाहाकाराः। इन्द्राभिश्च (नोत्तरपदेऽनुदात्तादो ) इति देवताद्वन्द्वलक्षणस्य स्वरस्य
प्रतिषेधः॥

⁴सायमश्वस्य पत्सु चतस्तो धृतीर्जुहोति—इह धृतिरित्यादि ॥ इहास्मिन् पादे धृतिर्धारणं तृप्तिर्वाऽस्तु । इह विधृतिः विद्या-पुत्रादिसंपत्त्रभवा धृतिरस्तु । रन्तिः रतिसाधनभूता गवादयः रितृस्स्वाहेह रमंतिस्स्वाहा भूरं-सि भुवे त्वा भव्यांय त्वा भविष्यते त्वा विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यो देवां आ-

वि-धृतिः । स्वाहां । इह । रिन्तः । स्वाहां । इह । रमितिः । स्वाहां । भूः । असि । भुवे । त्वा । भव्यांय । त्वा । भृविष्यते । त्वा । विश्वे-भ्यः । त्वा । भूतेभ्यः । देवाः । आशापाला

सन्तु । 'क्तिच्को च' इति क्तिच् 'दीर्घश्च' इति नलोपा-भावः । इह रमितः इह रमणमस्तु । रमतेरौणादिकोतिष्ठ-त्ययः, उभयत्र वृषादित्वादाद्युदात्तत्वम् ॥

<sup>5</sup>अश्वमुत्सृजित भूरसीति ॥ भूः भावियता विश्वस्यापि । 'बहु-लमन्यत्रापि' इति णिलुक् । तस्मात् भुवे यित्किचिद्भूतमित-क्रान्तं वस्तु तद्र्यं तद्भावनार्यं त्वामुत्सृजामीति । 'भूतेऽपि दृश्यन्ते' इत्योणादिकः किप्, 'सावेकाचः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । भव्याय भवते वस्तुने । 'भव्यगेय' इति वर्तमाने यत्, 'यतोऽ-नावः' इत्याद्युदात्तत्वम् । भविष्यते वस्तुने च त्वामुत्सृजामि । 'शतुरनुमः' इति चतुर्थ्या उदात्तत्वम् । किं बहुना—विश्वे-भ्यस्त्वा भूतेभ्यस्त्वामुत्मृजामीति ॥

<sup>6</sup> अथेनं देवताभ्यो रक्षार्थं परिददाति—देवा इत्यादि ॥ हे देवा आशापाला दिशां गोप्तारः । 'विभाषितं विशेषवचने

शापाला एतं देवेभ्योश्वं मेघां<u>य</u> प्रोक्षितं गोपायत ॥ ४५ ॥ आयेनाय स्वाहा प्रायंणाय स्वाहो-हावाय स्वाहोहुंताय स्वाहां शूका-

इत्यांशा-पालाः । एतम् । देवेभ्यः । अर्थम् । मेधांय । प्रोक्षित्मिति प्र—उक्षित्म् । गोपा-यत् ॥ ४९ ॥

रन्तिस्स्वाहा दावि ५ शतिश्व ॥ १२ ॥

'आयं<u>नायत्यां-अयंनाय । स्वाहां । प्रायंणाय-</u> कै ति प्र-अयंनाय । स्वाहां । <u>उ</u>हावायेत्युंत्-द्रावायं।

बहुवचनम् ' इति पूर्वस्याविद्यमानवस्वाभावः । एवमश्वं मेधाय यज्ञायाभिन्नोक्षितं अत एव महार्वं एतमश्वं देवेभ्यो देवार्थं गोपायत रक्षत । 'शतं वै तल्प्या राजपुत्रा देवा आशा-पालाः '\* इति ब्राह्मणम् ॥

इति सप्तमे प्रथमे द्वादशोनुवाकः.

ाअथ त्रयोदरा ध्रुवा जुहोति—आयनाय स्वाहेत्यादि ॥ आय- अन्नमागमनम्, प्रायणं प्ररुष्टगमनम्, गमनारम्भो वा । उभयत्रापि

अत्रा, ३-८-९,

रा<u>य</u> स्वाहा शूकंता<u>य</u> स्वाहा पर्छा-यिताय स्वाहाऽऽपर्छायिताय स्वा-हाऽऽवर्गाते स्वाहां परावर्गाते स्वा-

स्वाहां । उहुंतायत्युत्—हुताय । स्वाहां । श्रूकारा-येति श्र—कारायं । स्वाहां । श्रूकंतायेति श्रू—कृ-ताय । स्वाहां । पलायिताय । स्वाहां । आपलायि-तायत्यां—पलायिताय । स्वाहां । आवलात इत्यां— वलाते । स्वाहां । पुरावलात इति परा—वलाते ।

कडुत्तरपद्मकृतिस्वरत्वम् । उद्दावः उत्सुत्य गमनम् । 'उदि श्रयति यौति ' इत्यादिना करणे घन् । द्रवणहेतुः शिक्तिवशेषः उद्दावः । थाथादिनोत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । उद्दुतमुत्सुत्य गितः । 'गतिरन्तरः' इत्यकर्मण्यपि व्यत्ययेन गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । कर्मणोभिधानं वा । शूकारः उद्दवणहेतुरनुकरणशब्दः सादिना साधारणकाले यः क्रियते । कशाद्यतेन सहितश्शूत्कारः। तत्करणं शूकृतं 'अनुकरणं चानिति परं' इति गतित्वात्पूर्वत्र थाथादिस्वरः, उत्तरत्र गतिस्वरः । पलायितं शीघ्रगमनम् । 'उपसर्गस्यायतो' इति लत्वम् । विकारत्वादनवग्रहः, पूर्ववद्गतिस्वरः । आपलायितं शीघ्रगमनम् । अनन्तरस्य गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । आवन्त्यते वल्गनं गतिविशेषः विक्रमणपर्यायः, तेन गतिविशेषगोगच्छते । परावल्गनेनापि गतिविशेषणागच्छते । उभयत्रापि कदुत्तरपद्मकृतिस्वरत्वम् । आयते आयनकृश्लाय । वर्तमानिवव्यायामेतेर्छर्, शत्रादेशः। 'इणो यण्'। प्रयते प्रयाणकृश्लाय

हां ८८ यते स्वाहां प्रयते स्वाहा सवी-स्मै स्वाहां ॥ ४२ ॥ अयये स्वाहा सोमां य स्वाहां वा-यवे स्वाहा ८पां मोदां य स्वाहां स-

स्वाहां । <u>आय</u>त इत्यां—<u>य</u>ते । स्वाहां । प्र<u>य</u>त इति प्र—<u>य</u>ते । स्वाहां । सर्वेस्मै । स्वाहां ॥ ४२ ॥

> आयंनायोत्तरमापलायिताय षड्वि-५शतिः॥ १३॥

'अप्रये । स्वाहां । सोमाय । स्वाहां । वायवे । स्वाहां। अपाम् । मोदांय । स्वाहां । सुवित्रे ।स्वाहां।

प्रकृष्टगमनकुरालाय । उभयत्रापि 'रातुरनुमः' इति चतुथ्यी उदात्तत्वम् । सर्वस्मै अन्योपि यो गमनप्रकारोस्य दुर्निरूपः तस्मै सर्वस्मै स्वाहा । पूर्णीहुतिरियम् । 'सर्वस्य सुपि' इत्याद्युदात्तत्वम् ॥

इति सप्तमे प्रथमे त्रयोदशोनुवाकः.

¹अथ पूर्वाश्वस्य स्तोत्रियाः—अम्रये स्वाहेत्यादि ॥ निगद-सिद्धाः । अपां मोदः पर्जन्यः । सिवत्रे 'उदात्तयणः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । बृहस्पतये । सुद्धरावुक्तौ । सर्वस्मै अनुक्ताय वित्रे स्वाहा सर्गस्वत्ये स्वाहेन्द्रीय स्वाहा बृहस्पतंये स्वाहा मित्राय स्वाहा वर्रणाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहां ॥ ४३ ॥

पृथिव्ये स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहां विवे स्वाहा सूर्याय स्वाहां चनद्रमं-

सरंस्वत्ये । स्वाहां । इन्द्रांय । स्वाहां । बृह्स्पतंये । स्वाहां । मित्रायं । स्वाहां । वर्रणाय । स्वाहां । सर्वेस्मे । स्वाहां ॥ ४३ ॥

> अयये वायवेऽपां मोदायेन्द्रांय तयो-विश्शातिः ॥ १४ ॥

ैपृथिव्ये । स्वाहां । अन्तरिक्षाय । स्वाहां । द्विवे । स्वाहां । सूर्यीय । स्वाहां । चन्द्रमंसे ।

प्रजापत्यादये । पर्णीहुतिः । एवं सर्वत्र ॥ इति सप्तमे प्रथमे चतुर्दशोनुवाकः.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>अथ पूर्वा ऋतुदीक्षाः—प्रिथिन्ये स्वाहेत्यादि ॥ गताः । पृथि-त्र्यास्स एव स्वरः । 'ऊडिदम्' इति दिवः । 'सावेकाचः' \*1—30

से स्वाहा नक्षंत्रेम्यस्स्वाहा प्राच्ये विशे स्वाहा दक्षिणाये विशे स्वाहां प्रताच्ये विशे स्वाहोदींच्ये विशे स्वाहोध्वाये विशे स्वाहो विगम्य-स्स्वाहांऽवान्तरिव्ज्ञाम्यस्स्वाहा स-माम्यस्स्वाहां ज्ञारद्वच्स्स्वाहांऽहो-रात्रेम्यस्स्वाहां ऽर्धमासेम्यस्स्वाहा

स्वाहां । नक्षंत्रभ्यः । स्वाहां । प्राच्ये । दिशे । स्वाहां । दिक्षणाये । दिशे । स्वाहां । प्रतिच्ये । दिशे । स्वाहां । कुर्धा- वे । दिशे । स्वाहां । कुर्धा- ये । दिशे । स्वाहां । अवान्त्रदिशाभ्य इत्यंवान्तर—दिशाभ्यः । स्वाहां । समाभ्यः । स्वाहां । श्रार्द्ध इति श्रारत्— भ्यः । स्वाहां । अहोरात्रेभ्य इत्यंहः—रात्रेभ्यः । स्वाहां । अर्थमासेभ्य इत्यंध—मासेभ्यः । स्वाहां ।

इति दिशः । दिग्भ्य इति सामान्येनोच्यते । अवान्तरिदशाः कोणाः। समाशरच्छव्दौ संवत्सरिवशेषवचनौ । गतौ गतेरिष्यन् १ वर्षवच-नावित्येके । इह तु ताभ्यां तदवयवभूताः सूक्ष्मा यामघटिकानिमेषादयो

मासे भ्यस्वाहर्तु भ्यस्वाहां संवत्स-राय स्वाहा सर्वस्मे स्वाहां ॥४४॥ अय्रये स्वाहा सोमाय स्वाहां स-वित्रे स्वाहा सर्रस्वत्ये स्वाहां पूष्णे

मासेभ्यः । स्वाहां । ऋतुभ्य इत्यृतु—भ्यः । स्वा-हां । संवत्सरायेति सं—वत्सराये । स्वाहां । सर्व-स्मै । स्वाहां ॥ ४४ ॥

> पृथिव्ये द्वे सूर्या<u>य</u> नक्षेत्रेभ्यः प्राच्ये सप्तचंत्वारिश्शत् ॥ १५॥

'अयथे । स्वाहां । सोमाय । स्वाहां । स्वित्रे । स्वाहां । सर्रस्वत्ये । स्वाहां । पूष्णे । स्वाहां । वृ-

गृह्यन्ते । सर्वस्मै यो दिकालकार्यों यो च दिकालावनुक्तों \* तस्मै सर्वस्मै स्वाहेति ॥

इति सप्तमे प्रथमे पश्चदशोनुवाकः.

¹अथोत्तरस्तोत्रीयाः—अग्रये स्वाहेति ॥ स्पष्टाः । अत्र वि-होषः—वाय्वपांमोदराव्दो वृहस्पतिमित्रयोर्मध्ये द्रष्टव्यो विप-श्यो अनुक्तो दिकालकारीयो दिवा दिकालावगती。 स्वाहा वृहस्पतं<u>ये</u> स्वाहाऽपां मोदां-य स्वाहां वायवे स्वाहां मित्राय स्वाहा वरुंणाय स्वाहा सर्वस्<u>मै</u> स्वाहां ॥ ४५॥

पृथिवये स्वाहा (इन्तरिक्षाय स्वाही दि-

हुस्पतंथे । स्वाहां । अपास् । मोदांय । स्वाहां । वायवें । स्वाहां । मित्रायं । स्वाहां । वरुंणाय । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ४५ ॥

> अयथे सिव्ते पूष्णेऽपां मोदाय वायवे त्रयोविश्वातिः ॥ १६ ॥

'पृथिवये । स्वाहां । अन्तरिक्षाय । स्वाहां ।

र्यस्तो । इन्द्रस्य स्थाने पूषा भवति । पूर्वस्तोत्रियैः समानमन्यत् । उदात्तिनवृत्तिस्वरेण पूष्णो विभक्तेरुदात्तत्वम् । सर्वस्मै प्रजा-पत्यादये च ॥

इति सप्तमे प्रथमे षोडशोनुवाकः.

¹अथ दीक्षाहुतयः—पृथिव्ये स्वाहेत्यादि ॥ एकविंशातिः ।
निगदव्याख्याताः । ऋज्वादयः पृथिव्यादयो लोकाः । यथोक्तं—'इयं

वे स्वाहाऽयये स्वाहा सोमांय स्वाहा सूर्याय स्वाहां चन्द्रमंसे स्वाहाऽहे स्वाहा रात्रिये स्वाहर्जवे स्वाहां साधवे स्वाहां सुक्षित्ये स्वाहां क्षुधे स्वाहांऽऽशितिमे स्वाहा रोगांय स्वाहां हां हिमाय स्वाहां शीताय स्वाहां सु-ऽऽत्पाय स्वाहाऽरंण्याय स्वाहां सु-

विवे । स्वाहां । अयये । स्वाहां । सोमांय । स्वान्
हां । सूर्यीय । स्वाहां । चन्द्रमंसे । स्वाहां । अहे ।
स्वाहां । रात्रिये । स्वाहां । ऋजवें । स्वाहां । साधवें । स्वाहां । सुक्षित्या इति सु-क्षित्ये । स्वाहां ।
धुधे । स्वाहां । आशितिये । स्वाहां । रोगांय ।
स्वाहां । हिमायं । स्वाहां । श्रीतायं । स्वाहां ।
आत्पायत्यां—त्पायं । स्वाहां । अरंण्याय । स्वा-

वा ऋजुः । अन्तरिक्षं साधु । असौ सुक्षितिः '\* इति । सुक्षित्ये, स एव स्वरः । क्षुषे 'सावेकाचः' इत्युदात्तत्वम् । आशितिम्ने आशितमसुहितं तत्स्वभावाय । छन्दसीमनिच् । यद्वा—आशिहिराब्दात् ' छन्दसि ' इतीमनिच् , 'तुरिष्ठेमेयस्सु ' इति एकदेशस्य ऋकारस्य छोपश्छान्दसः, उदात्तनिवृत्तिस्वरेण विभक्तेरु-

<sup>\*</sup>तै. आ. ५<del>-</del>३.

वृगीय स्वाहां लोकाय स्वाहा सर्व-स्मै स्वाहां ॥ ४६ ॥ भुवो देवानां कर्मणाऽपसर्तस्यं प्-

हां । सुवर्गायेति सुवः-गायं । स्वाहां । लोकायं । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ४६ ॥

> पृथिव्या अयये 5हे रात्रिये चतुंश्व-त्वारिश्क्षात्ं ॥ ३७॥

'भुवंः । देवानांम् । कर्मणा । अपसां । ऋत-

दांत्तत्वम् । रोगाय । गतम् । सर्वस्मे याऽनुक्ता दीक्षादेवता, यश्च उपसर्गः, यश्च फलभूतः, पुण्यलोकः ? तस्मे सर्वस्मे स्वाहेति ॥ सप्तमे प्रथमे सप्तदशोनुवाकः.

¹अथोत्तरा ऋतुदीक्षाः—भुवो देवानामिति ॥ अत्र 'वसुभिः' इत्यादयः पञ्च पर्यायाः । तत्रादो 'पथ्याऽसि ' इत्यन्तं सर्वेषां तुल्यम् । अन्ते च 'आऽहं दीक्षाम् '\* इत्यादि 'ऋतेऽधाम् '\* इत्यन्तं सर्वेषां तुल्यमेव । ततोन्ते दे ऋचौ त्रिष्टुभौ 'मही-मूषु मातरम् '† इत्यका, 'सुत्रामाणं एथिवीम् '† इति द्वितीया । एते च 'वैश्वानरो न ऊत्या '† इत्यत्र व्याख्याते, इह तु प्रती-

<sup>\*</sup>सं. ७-१-€.<sup>5</sup>

tस 9-4-99,18-18

ध्यांऽसि वसुंभिर्दे विभिर्दे वर्तयागायत्रे-णंत्वा छन्दंसा युनिष्म वस्तन्तेनं त्व-तुनां हविषां दीक्षयामि रुद्रेभिर्देवेभि-

स्यं । पृथ्यां । असि । वसुंभिरिति वसुं-भिः । दे-विभिः । देवतंया । गायन्नेणं । त्वा । छन्दंसा । यु-निन्ने । वसुन्तेनं । त्वा । ऋतुनां । हविषां । देश्व-

कप्रहणम् । दीक्षे त्वं देवानां कर्मणा देवसंविन्धना व्यापरिण होगादिना भुवः भव उत्पद्यस्व । भवतेलेंटि शपो लुक् , 'लेटोऽडाटो' इत्यडागमः, 'भू सुवोस्तिङि' इति गुणाभावः । ऋतस्य यत्तस्य अपसा कर्मणा हेतुना भुव इत्येव । पथ्या हिता खल्विस सर्वस्य लोकस्य । छान्दसमन्तस्वरितत्वम्, डादेशो वा विभक्तेः । तां त्वां देविभः वसुभिः देवैः गायत्रेण छन्दसा युनिष्म । त्वां च वसन्तेन ऋतुना वासन्तिकेन हिवधा त्वां दीक्षयामि दीक्षां करोमि अविगुणं निर्वर्तयामीति यावत् । 'तत्करोति' इति णिच् । सोहं दीक्षामारुहं आरूढोस्मि । 'कमृद्दरुहिभ्यः' इति च्लेरङ् । ऋतस्य यज्ञस्य पत्नीं पालियत्रीम् । 'पत्युर्नः' इति च्लेरङ् । ऋतस्य यज्ञस्य पत्नीं पालियत्रीम् । 'पत्युर्नः' इति चीप्नकारो । गायत्रेण छन्दसा ब्रह्मणा च ऋतं सत्ये अधां दधामि स्थापयामि । छान्दसो लुङ् । मानसं सत्यमृतं, वाचिकं सत्यम् । 'छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ उपसंख्यानम् ' इति गायत्र्यादिषु स्वार्थिनकोण् । त्रिष्टुबादिभ्य उत्सादित्वाद्य् ॥

र्द्वतंया त्रेष्ठंभेन त्वा छन्दंसा युनिष्म श्रीष्मेणं त्वर्तुनां हृविषां दिश्वयाम्या-द्वित्येभिद्वं विभिद्वतंया जागंतेन त्वा छन्दंसा युनिष्म वर्षाभिस्त्वर्तुनां हृविषां दीश्वयामि विश्वेभिद्वेविभिद्वे-वत्याऽऽनुंष्ठुभेन त्वा छन्दंसा युन-ष्म ॥ ४० ॥ श्रारदां त्वर्तुनां हृवि-षां दीश्वयाम्यिङ्गरोभि द्विभि द्वितंया पाङ्कंन त्वा छन्दंसा युनिष्म हेमन्त-

यामि । कृद्रेभिः । देवभिः । देवतया । त्रेष्ठंभेन । त्वा । छन्दंसा । युनिष्म । ग्रीष्मेणं । त्वा । ऋतुनां । वृविषां । देविभाः । देविभिः । देविभाः । देविभाः । वृविषां । जागंतेन । त्वा । छन्दंसा । युनिष्म । वृविषां । त्वा । ऋतुनां । हिवषां । देक्षियामि । विश्वेभिः । देविभाः । देवतया । आनुष्ठुभेनेत्यानुं — स्तुभेन । त्वा । छन्दंसा । युनिष्म ॥४०॥ श्रारदां । त्वा । ऋतुनां । हिवषां । युनिष्म ॥४०॥ श्रारदां । त्वा । ऋतुनां । हिवषां । देक्षियामि । अिक्षं रोभि- देविषां । देविभाः । देविभाः । देवत्या । पाङ्केन । देविभाः । देवत्या । पाङ्केन । देविषाः । देवत्या । पाङ्केन । देविभाः । देविभाः । देविभाः । पाङ्केन । देविभाः । देविभाः । पाङ्केन । देविभाः । देविभाः । देविभाः । देविभाः । देविभाः । पाङ्केन । देविभाः । पाङ्केन । देविभाः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2-5</sup>एवं रुद्रादिपर्यायेष्वपि द्रष्टव्यम् ॥

शिशिराभ्यां त्वर्तुनां हावेषां दीक्षया-म्याऽहं दीक्षामं रहमृतस्य पत्नी गाय-त्रेण छन्दंसा ब्रह्मणा चर्त र सत्येऽ-धार सत्यमृतेऽधाम् । महीमूषु सु-त्रामांणमिह धृतिस्स्वाहेह विधृं-

त्वा । छन्देसा । युन् न्वि । हेमन्त् शिशास्यामिति हेमन्त-शिशास्याम् । त्वा । ऋतुनां । हिविषां । विश्वास्याम् । एति । अहस्य । दीक्षास्य । अरुह्म् । ऋतस्यं । पतीम् । गायत्रेणं । छन्देसा । ब्रह्मंणा । च । ऋतस्यं । सत्ये । अधास्य । सत्यम् । ऋते । अधास्य । १ महीस्य । उ । स्विति । स्वाहां । इह । विति सु-त्रामांणम् । इह ।

<sup>6</sup>महीमूिष्वत्यादि ॥ सुव्रतानां शोभनकर्मणां मातरं मातृवत्पाल-यित्रीं महीं देवीमेव ऋतस्य यज्ञस्य पत्नीं पालयत्रीं अवसे रक्षणार्थं सुहुवेम सुष्ठु आह्वयामः तुविक्षत्रां प्रवृद्धबलां अजरन्तीं अनुपक्षयां उद्धवीमुरुगमनां सुशर्माणं सुसुखां अदितिं अखण्ड-नीयां सुप्रणीतिं शोभनप्रणयनाम् । इति ॥

7 अथ द्वितीया—सुत्रामाणं सुष्ठु त्रायन्तीं पृथिवीं द्यां दीपितवर्ती अनेहसं अपापाम् । सुशर्माणमित्यादि । गतम् । दैवीं नावं स्वरित्रां अना-गसं अनवद्यां अस्ववन्तीं अच्छिद्रामारुहेम स्वस्तये अविनाशायेति ॥ <sup>8</sup> उत्सृष्टे चतुर्षु पत्सु चतस्त्र आहुतीर्जुहोति—इह धृतिरि- तिस्स्वाहेह रन्तिस्स्वाहेह रमंति-स्स्वाहां ॥ ४८ ॥

ईङ्काराय स्वाहेङ्कृताय स्वाहा क्रन्दं-ते स्वाहांऽवक्रन्दंते स्वाहा प्रोथंते

विधृतिरिति वि-धृतिः। स्वाहां । इह । रिन्तः। स्वाहां । इह । रमंतिः। स्वाहां ॥ ४८ ॥

> आनुष्टुभेन त्वा छन्दंसा युन्मचे-कान्न पंश्वाहार्च ॥ १८॥

1-11ईङ्कारायेती-कारायं । स्वाहां । ईकृताये-तीं-कृताय । स्वाहां । क्रन्देते । स्वाहां । अवक्र-

त्यादिः॥ व्याख्यातम् ॥

इति सप्तमे प्रथमे अष्टादशानुवाकः.

्री-11 अथ पुरस्तात्स्वष्टिकतः त्रयशीतिमश्वचरितान्युपजुहोति— ईकारायिति ॥ ईमित्यनुकरणशब्दस्सन्नाहादौ क्रियते अश्वेन । 'अनुकरणं चानितिपरम्' इतिगतित्वात्थाथादिस्वरः । निवर्त-मानावस्थ उच्यते । ईकतः स एव निवृत्तावस्थ उच्यते । पूर्व-वद्गतित्वात् 'गतिरनन्तरः' इति तस्य प्रकृतिस्वरत्वम् । ऋन्दते अवाद्मुखं निभृतं घोषमाणाय ।

<sup>\*#. 9-9-93.4</sup> 

स्वाहां प्रप्रोथंते स्वाहां गुन्धाय स्वा-हां घाताय स्वाहां प्राणाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां ऽपानाय स्वाहां स-न्द्रीयमानाय स्वाहा सन्दिताय

न्दंत इत्यंव-क्रन्दंते । स्वाहां । प्रोथंते । स्वाहां । प्रप्रोथंत इति प्र-प्रोथंते । स्वाहां । गन्धायं । स्वा-हां । घातायं । स्वाहां । प्राणायिति प्र-अनायं । स्वाहां । व्यानायेति वि-अनायं । स्वाहां । अपा-नायेत्यंप-अनायं । स्वाहां । 12-22 संदीयमांनायति सं-दीयमानाय। स्वाहां । संदितायति सं-दिता-

अदुपदेशाछसार्वधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः, उत्तरत्र कुदुत्तरपद्परक-तिस्वरत्वय् । प्रोथते नासापुटाभ्यां शब्दं विस्तारयते । प्रप्रो-थते उपर्युपरि तथाकुर्वते । प्रोथृ पर्याप्ती, स एव स्वरः। गन्धाय गन्धियत्रे गन्धं गृह्ते । गन्ध अर्दने, पचाद्यच् । घाताय घातवते । घा गन्धोपादाने, व्यत्ययेन कर्तरि निष्ठा । मन्तर्थीयो वा लुप्यते । 'नुद्विदोन्दत्राद्या ' इति निष्ठानत्वा-भावः पाक्षिकः । प्राणव्यानापाना व्याख्याताः । अपचाद्यजन्ताः । द्वितीयस्य छान्दसं सांहितिकं दीर्घत्वम्, प्रातिशाख्ये चोक्तं---🧒 ' व्युत्पूर्व आननुदात्तोनूष्मवति ' † इति ॥

> 12-2 सन्दीयमानाय नियम्यमानाय! । दो अवखण्डने, संपूर्वी !आ-बद्धधमानाय.

†3-9 Y. \*H. 4-4-4.

स्वाहां विचृत्यमानाय स्वाहा विचॄी-नाय स्वाहां पलायिष्यमाणाय स्वा-हा पलायिताय स्वाहोपर १ स्यते स्वाहोपंरताय स्वाहां निवेध्यते स्वाहां

य । स्वाहां । विचृत्यमानायति वि-चृत्यमानाय ।
स्वाहां । विचृत्वायिति वि-चृत्ताय । स्वाहां । पृलायिष्यमाणाय । स्वाहां । पलांयिताय । स्वाहां ।
उपर्थस्यत इत्यंप-र्थस्यते । स्वाहां । उपरतायेत्युपं-र्ताय । स्वाहां । निवेध्यत इति नि-वेध्यते । स्वाहां । निविद्यमानायिति नि-विद्यमांनाय । स्वाहां । निविद्यायिति नि-विद्याय । स्वान

बन्धनकर्मा, 'घुमास्थागापा' इति सूत्रेणेत्वम् । सन्दिताय बद्धाय । 'द्यतिस्यिति ' इत्यादिना इत्वं, पूर्ववछ्ठसार्वधातुकानुदात्तत्वे गिति-स्वरौ । विचृत्यमानाय विमुच्यमानाय । विचृत्ताय विमुक्ताय । चृती हिंसादो, 'श्वीदितोनिष्ठायाम् ' इतीद्भृतिषेधः, पूर्ववत्स्वरौ । पल्लायिष्यमाणाय हविभूत्वा शींध्रं देवसकाशं प्राप्स्यते । अय गतौ, 'उपसर्गस्यायतौ ' इति लत्वम् । पल्लायिताय देवसकाशं प्राप्ताय । तावेव स्वरौ । उपरंस्यते मनुष्यलोकं हित्वा देवस-काशे रन्तुं यास्यते । 'उपाच्च ' इति रमतेः परस्मैपद्म्, 'शतुरनुमः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । उपरताय देवसकाशं गत-वते । पूर्ववद्गतिस्वरः । निवेद्दयते देवान् प्रवेद्ध्यते । अतः परं निविश्वमानाय स्वाहा निविद्याय स्वाहां निषथ्स्यते स्वाहां निषीदंते स्वाहा निषंण्णाय स्वाहां ॥ ४९॥ आसिष्यते स्वाहाऽऽसीनाय स्वाहां-ऽऽसिताय स्वाहां निषथ्स्यते स्वाहां

हां । <sup>23-34</sup>निष्टस्यत इति नि—स्टियते । स्वाहां । निषीदंत इति नि—सीदंते । स्वाहां । निषंण्णायेति नि—सञ्जाय । स्वाहां ॥ ४९ ॥ आसिष्यते । स्वाहां । हां । आसीनाय । स्वाहां । आसितायं । स्वाहां । निष्टस्यत इति नि—प्टस्यते । स्वाहां । निष्यंमा-

त्रिकालवर्तिचरितग्रहणम् । 'शतुरतुमः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । विविश्वामानाय । 'नेर्विशः' इत्यात्मनेपदम् । पूर्ववद्वच्यययेन कृतः सितिशिष्टस्वरः । निविष्टाय । कर्तिरे निष्टा । तत्र व्यत्ययेन गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् ॥

23—34 निषत्स्यते । निषीदनं आसनाधिकरणावस्थानपरिग्रहः । 'सिंद-रप्रतेः' इति पत्वम् । निषीदते पाघ्रादिना सीदादेशः । निषण्णाय 'रदा-भ्यां' इति निष्ठानत्वम् । सर्वत्रोक्त एव स्वरः । आसिष्यते इत्यादि । गतम् । आसीनाय । अनुदात्तेत्त्वाञ्चसार्वधातुकानुदात्तत्वम् । निपत्स्यते निपतनं शयनाधिकरणस्थानपरिग्रहः । व्यत्ययेनैव परस्मेपदम् । निप-द्यमानाय । अदुपदेशाञ्चसार्वधातुकानुदात्तत्वे श्यनो नित्त्वात् ' व्नित्या- निपद्यंमानाय स्वाहा निपंत्राय स्वा-हां शियव्यते स्वाहा शयांनाय स्वा-हां शियताय स्वाहां संमीलिव्यते स्वाहां संमीलिते स्वाहा संमीलिता-य स्वाहां स्वप्स्यते स्वाहां स्वप्ते स्वाहां सुप्ताय स्वाहां प्रभोथस्यते

नायेति नि-पद्यंमानाय । स्वाहां । निपंत्रायेति
नि-पत्राय । स्वाहां । श्रायिष्यते । स्वाहां । श्रयांनाय । स्वाहां । श्रायितायं । स्वाहां । ॐ-ॐसम्मीलिष्यत इति सं-मीलिष्यते । स्वाहां । सम्मीलंत इति सं-मीलंते । स्वाहां । सम्मीलितायेति
सं-मीलिताय । स्वाहां । स्वप्स्यते । स्वाहां ।
स्वपते । स्वाहां । सुप्तायं । स्वाहां । प्रभोतस्यत इ-

दिार्नित्यम्' इत्याद्युदात्तत्वम्, उक्तमन्यत् । रायिष्यते । स्वरपरस्मैपदे उक्ते । रायानाय । शित्वाछसार्वधातुकानुदात्तत्वम् ॥

35—16सम्मीलिप्यते इत्यादि ॥ गतम् । स्वप्स्यते बाह्यकरणो-परमः स्वापः । गतमन्यत् । प्रभोत्स्यते । 'एकाचः' इति भष्भावः । प्रबुद्धचमानाय जागरिष्यते । गतम् । जाग्रते । 'ज- ॐ क्षि' इत्यादिना अभ्यस्तसंज्ञत्वात् 'अभ्यस्तानामादिः' इत्याद्यदा-त्तत्वम् । जागरिताय । 'जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु' इति गुणः ॥ स्वाहां प्रवुद्धयंमानाय स्वाहा प्रवुंद्धा-य स्वाहां जागरिष्यते स्वाहा जाप्रते स्वाहां जागरिताय स्वाहा शुश्रूंष-माणाय स्वाहां शृण्वते स्वाहां श्रु-ताय स्वाहां वीक्षिष्यते स्वाहां ॥५०॥ वीक्षंमाणाय स्वाहा वीक्षिताय स्वा-

ति प्र-भोत्स्यते । स्वाहां । प्रबुद्धयंमानायति प्र-बुद्धयंमानाय । स्वाहां । प्रबुद्धायेति प्र-बुद्धाय । स्वाहां । जागरिष्यते । स्वाहां । जाप्रते । स्वाहां । जागरितायं । स्वाहां । <sup>४७-३३</sup> शुश्रूषमाणाय । स्वा-हां । शृण्वते । स्वाहां । श्रुतायं । स्वाहां । विक्षि-ष्यत इति वि-ईक्षिष्यते । स्वाहां ॥ ५०॥ विक्षं -माणायिति वि-ईक्षंमाणाय । स्वाहां । विक्षिताये-

<sup>47—58</sup> शुश्रूषमाणाय जागरित्वा शब्दं श्रोतुमिच्छते । पूर्वव-दाद्युदात्तत्वम् । 'ज्ञाश्रुसमृदृशाम् ' इत्यात्मनेपदम् । उत्तरे गते । वीक्षिप्यते इत्यादि । गतम् । संहास्यत इत्यादि । गतम् । संहासनं बाह्येन्द्रियाणां स्वैस्स्वैर्विषयेस्संयोगः । ओहाङ् गतो । संजि-हानाय । 'मृञामित् ' इतीत्वम् । उज्जिहानाय कार्येषृद्योगं कुर्वते । उक्ते स्वरपरसमेपदे । विवर्त्स्यते । विवर्तनं शयन-स्थानत्यागः । 'वृद्ग्चस्यसनोः ' इति परसमेपदम् । 'न वृद्ग्च-

हां स्ट्रहास्यते स्वाहां संजिहांनाय स्वाहोजिहांनाय स्वाहां विवध्स्यते स्वाहां विवर्तमानाय स्वाहा विवृंत्ता-य स्वाहोत्थास्यते स्वाहोत्तिष्ठंते स्वा-होत्थिताय स्वाहां विधविष्यते स्वा-हां विधून्वानाय स्वाहा विधूंताय

ति वि-ईक्षिताय । स्वाहां । सु हास्यत इति संहास्यते । स्वाहां । स्विज्ञहांनायिति सं-जिहांनाय ।
स्वाहां । उज्जिहांनायित्युत्-जिहांनाय । स्वाहां ।
विवत्स्यत इति वि-वर्त्स्यते । स्वाहां । विवतिमानायिति वि-वतीमानाय । स्वाहां । विवृत्तायिति
वि-वृत्ताय । स्वाहां । क्वाहां । विवृत्तायिति
स्यते । स्वाहां । उत्तिष्ठंत् इत्युत्-तिष्ठंते । स्वाहां ।
उत्थितायत्युत्-स्थिताय । स्वाहां । विधविष्यत

श्रतुर्भ्यः ' इतीडभावः । उक्तमन्यत् । विवृत्ताय । 'उदितो षा ' इति विभाषितेट् 'यस्य विभाषा ' इतीट्रितिषेधः ॥

<sup>50-10</sup> उत्थास्यते । 'उदस्स्थास्तम्म्वोः' इति पूर्वस्तपता । विन्ध् धविष्यते । विधवनं देहस्य कम्पनम् । विधून्वानाय । धूञ् क-म्पने, क्रैयादिकः, व्यत्ययन क्षुः, कृदुतरपद्प्रकृतिस्वरत्वे शान-

स्वाहोत्क्र १ स्याते स्वाहोत्क्रामेते स्वा-होत्क्रांन्ताय स्वाहां चङ्कामिष्यते स्वा-हां चङ्कम्यमाणाय स्वाहां चङ्कामिता-य स्वाहां कण्डूयिष्यते स्वाहां क-ण्डूयमानाय स्वाहां कण्डूयिताय

इति वि-ध्विष्यते । स्वाहां । विधूत्वानायेति विधून्वानायं । स्वाहां । विधूत्वायित् वि-धूताय् ।
स्वाहां । उत्क्र%स्यत इत्युत्-क्र%स्यते । स्वाहां ।
उत्कामंत् इत्युत्-क्रामंते । स्वाहां । उत्कान्तायेत्युत्-क्रान्ताय् । स्वाहां । चङ्क्षिमुष्यते । स्वाहां ।
चङ्कस्यमाणाय । स्वाहां । चङ्किमितायं । स्वाहां ।
कृण्डूयिष्यते । स्वाहां । कृण्डूयमानाय । स्वाहां ।
कृण्डूयितायं । स्वाहां । निकृषिष्यत इति नि-कृ-

च्स्वरः सितिशिष्टोपि विकरणस्वरः लसार्वधातुकस्वरेण बाध्यते । उत्क्रंस्यते । उत्क्रमणं शिरःकम्पनम्, व्यत्ययेनेडभावः । गतम-न्यत् । चङ्कमिष्यते । चङ्कमणं पुनःपुनः क्रमणं सातत्येन गमनम् । यङन्ताल्ल्युटि 'यस्य हलः' इति यल्लोपः ॥

71-80 कण्डूयिष्यते । दर्पनिमित्ता कण्डूया । कण्ड्वादिभ्यो यक् । निकषिष्यते । निकषणं काष्ठादिषु रारीरस्य । कष xi-82 स्वाहां निकषिष्यते स्वाहां निकषं-माणाय स्वाहा निकंषिताय स्वाहा यद्गि तस्मै स्वाहा यत्पविति त-स्मै स्वाहा यन्मेहित तस्मै स्वाहा यच्छक्रेत्करोति तस्मै स्वाहा रेते-से स्वाहां प्रजाभ्यस्स्वाहां प्रजनं-

विष्यते । स्वाहां । निकषंमाणायितं नि-कषंमाणाय । स्वाहां । निकंषितायिति नि-कृषिताय ।
स्वाहां । यत् । अति । तस्मैं । स्वाहां । यत् ।
पिवंति । तस्मैं । स्वाहां । यत् । महंति । तस्मैं ।
स्वाहां । यत् । शकंत् । क्रोति । तस्मैं । स्वाहां ।
क्वाहां । यत् । शकंत् । क्रोति । तस्मैं । स्वाहां ।
स्वाहां । यत् । शकंत् । क्रोति । तस्मैं । स्वाहां ।
स्वाहां । प्रजनंनायिति प्र-जनंनाय। स्वाहां । सर्वं-

हिंसायाम् । निकप्रमाणाय । व्यत्ययेनात्मनेपदम् । गतमन्यत् । यदत्ति येन सामर्थ्येन अदनं करोति तस्मै स्वाहा । तस्मा एव वा अदनाय । एवं पानादिषु द्रष्टव्यम् ॥

<sup>81-84</sup> रेतसे रेतस्सेचनकर्मणे । प्रजाम्यः प्रजोत्पादनसामथ्याये । प्रजननाय प्रजननेनिद्रयाय । सर्वस्मे अनुक्तमन्यद्पि चरितमश्वस्य

नाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा ॥५१॥ अय्यये स्वाहा वायवे स्वाहा सूर्याय स्वाहर्तमेस्यृतस्यर्तमीस स्वत्यमीस

स्मै।स्वाहां ॥५१॥

निषंण्णाय स्वाहां वीक्षिष्यते स्वाहां निकषं-माणाय स्वाहां सप्तिविर्थं शतिश्च ॥ १९॥

<sup>1-3</sup>अयये । स्वाहां । वायवे । स्वाहां । सूर्याय । स्वाहां । <sup>⁴-7</sup>ऋतम् । असि । ऋतस्यं । ऋतम् ।

हासरोदनादि तस्मै सर्वस्मै स्वाहा ॥ इति सप्तमे प्रथमे एकोनविंशोनुवाकः.

1-3 अथाश्वस्य सावित्राणि सप्त जुहोति—अग्नय इत्यादि ॥ अग्नये वायवे सूर्या येत्यादित्रीणि, उत्तराणि चत्वारि, 'अघि यदस्मिन्'\* इत्यादि चतुष्पदा विराट् । 'शुभः, विशः, कव्यन्, परिजमा '\* इति पादानामन्ताः । अग्नय इत्यादि । गतम् ॥

4—7 ऋतं यज्ञः त्वमेवासि, प्राधान्यात्स्तुतिः । ऋतस्य ऋतम-सीति । ऋतस्यापि यज्ञस्यापि त्वं यज्ञोसि त्वया हि यज्ञः इष्टसाधनं भवतीति । किं च—सत्यमिवतथं सित साधु सत्यं तद-

<sup>\*#</sup>i. 9-9-20.8-11

सृत्यस्यं सृत्यमंस्यृतस्य पन्थां अ-सि देवानां छायाऽमृतंस्य नाम त-त्सृत्यं यत्त्वं प्रजावंति्रस्यधि यदं-सिमन्वाजिनींव शुभ्रस्पर्धन्ते दिव-

असि । सृत्यम् । असि । सृत्यस्यं । सृत्यम् । अ-सि । ऋतस्यं।पन्थाः । असि । देवानांम् । छाया । अमृतंस्य । नामं । तत् । सृत्यम् । यत् । त्वम् । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । असि । अधीति । धैयत् । अस्मिन् । वृाजिनि । इव । शुभंः । स्पर्ध-

पि त्वमेवासि सत्यस्यापि प्रकृष्टतरं सत्यं त्वमिस । किंच—
कतस्य यज्ञस्य पन्थाः प्राप्तिमार्गस्त्वमिस त्वया हीष्टे यागफलं प्राप्यते इति । अपि च—त्वं देवानां छायेवासि अनन्यभूतत्वात्। यद्वा—छाया गृहं, गृहमेव त्वं देवानामिस । ब्राह्मणं च भव-ति—'अश्वे वे सर्वा देवता अन्वायत्ताः '\* इति । किंच—अमृतस्य नाम अमरणत्वस्य नमनं त्वमिस । यद्वा—अमृतस्य पर्यायान्तरं त्वमस्यश्व इति । यस्मादेवं त्वमिस तस्मात्तत्सत्यं (किंव) यत्वम् । प्रजापितरिस त्वमेव प्रजापितः प्रजापिततुल्यो वा त्वमसीति त्वा मन्यामहे । तत्र न काचित्स्तुतिरिति ॥

किच—यत् यस्मादीहरोऽस्मिन् महाभागे वानिनि अश्वे अधि-कमिव वर्तन्ते । के १ शुभः योग्यता गुणाः अम्रचादिदेवतास्योप्य-

<sup>\*</sup>河. ३-८-७.

<sup>†</sup>शोभना.

स्सूर्येण विद्योपो वृंणानः पंवते क-व्यन्युशुं न गोवा इर्यः परिज्मा॥५२

न्ते । दिवंः । सूर्यंण । विशंः । "अपः । वृणानः । प्रवृते । कृष्यन् । "पृशुम् । न । गोपा इति गो– पाः । इर्यः । परिष्मिति परि-ष्मा ॥ ५२॥

असपे वायवे सूर्यीयाष्टाचंत्वारिश् शत् ॥२०॥

धिकमस्मिन् अश्वे गुणास्सन्ति, तस्मादसहमानाः अनेनाश्वेन स्प र्धन्ते दिवः दिवीकसः सूर्येण सवित्रा विदाः देवविशो मरुदा-दयश्च । यहा-अनेनाश्वेन सूर्येण सावकेन सर्वलोकोत्पत्तिहेतुना सह स्पर्धन्ते देवा इति। किंच-अयमश्वोपो वृणानः उदकमुत्पा-दियतुमिच्छन् कर्माणि वा प्रजानां यथायथं प्रवर्तयितुमिच्छन् पवते पुनाति सर्वम् । पवमानरूपेण वा वृष्टिमुत्पादयितुमिच्छन् सर्वत्र गच्छति । गमनकर्माऽत्र पवतिः । कव्यन् स्तुतिमात्मन इच्छन् । कु शब्दे, 'ऋदोरप्' कवं स्तुतिमात्मन इच्छतीति क्यच्, छान्द-सोन्त्यलोपः, 'न छन्दिसि ' इत्यवर्णस्य क्यचीत्वाभावः, सर्वेसस्तूय-मान इति यावत् । यद्वा-कव्यन् शब्दं महान्तं कुर्वन्। कु शब्दे, छान्दसो यकारो विकरणस्य, 'धातोस्तन्निमित्तस्यैव ' इत्यवादेशः । पशुं न पशुमिव वृणानो गोपाः । गाः पातीति पातेर्विच् । इर्यः इरा अन्नं, तत्संयोगनिमित्तभूतः इति स्मत् [तस्मात्]? इरायां वा वायुः परिशुद्धः सर्वतो हन्ता सर्वलोकस्येति हेतु-त्वमगमत् तद्वारेण सर्वगतत्वात् अस्य वाजिनः । परिज्मा इति निपात्यते । तस्मादी हशोयं अश्वोस्मद्भिमतं साधयतीति । वायु- प्रजनंनं प्रातस्सव्ने वे ब्रह्मवादिन्स्स त्वा अङ्गिरस् आपो वे सोमो वे संहस्रत्म्याऽत्रिर्ज्मदंग्निस्संव-त्सरो देवस्यं विभूरायंनायाग्रये पृथिव्या अग्न-ये पृथिव्ये भुवं ईङ्कारायाग्रये वायवे सूर्याय विश्रातिः ॥ २० ॥ प्रजनंन्मिङ्गिरस्स्तो-मो वे प्रतिगृह्णाति विभूर्वीक्षंमाणाय दि-पश्चाशत्॥५२॥हरिःओम् ब्रह्मार्पणमस्तु.

रेवोच्यते सर्वेण—ईटशो यः परिज्मा वायुः पवते, त्वया सोपि स्पर्धते इति ॥

इति श्रीभटमास्करमिश्रविराचिते ज्ञानयज्ञाख्ये यजुर्वेदमाण्ये सप्तमकाण्डे प्रथमप्रपाठके विशोनुवाकः प्रपाठकश्च समाप्तः.

ओम्.

साध्या वै देवास्सुवर्गकामा एतक षड़ात्रमंपद्रयन्तमाऽहंरन्तेनायजनत् ततो वै ते सुवर्ग छोकमायन् य एवं विद्या संप्षड़ात्रमासंते सुवर्ग-मेव छोकं यन्ति देवसत्तं वै षडूा-

माध्याः । वै । देवाः । सुवर्गकांमा इति सुव-ग-कामाः । एतम् । षड्रात्रमिति षट्-रात्रम् । अप्रयन् । तम् । एति । अहर्न् । तेनं । अयज-न्तु । ततः । वै । ते । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । आयन् । ये । एवम् । विद्वा स्तः । षुड्रा-त्रमिति षट्-रात्रम् । आसंते । सुवर्गमिति सुवः-गम् । एव । लोकम् । यन्ति । देवस्त्रमिति दे-व-स्त्त्रम् । वै । ष्ड्रात्र इति षट्-रात्रः । प्रत्यक्ष-

¹अथ चत्वारष्षडहास्सन्ति—साध्यानां प्रथमः, द्वितीय उप-रिष्टात्, त्रिककुत् तृतीयः, अभ्यासश्चतुर्थः । तत्र प्रथमं विद-धाति—साध्या वा इत्यादि ॥ गतम् । साध्या देविवरोषाः । तत्र कर्तरि यत्, उदात्तनिवृत्तिस्वरेण तत उदात्तत्वम् । आसते इत्यादि । चोदितत्वात्सत्त्रं षड्रात्रः, अत एव बहुवचनं देवा इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> देवसत्त्रमित्यादि ॥ देवेर्हष्टत्वात् । यहा—देवा एव सत्त्रात्मना

त्रः प्रत्यक्ष १ होतानि पृष्ठानि य ए-वं विद्वा १ संप्यू हात्रमासंते लाक्षादेव देवता अभ्यारोहिन्त पड़ात्रो भव-ति पड्डा ऋतव्ष्य हुष्ठानि ॥ १ ॥ पृ-ष्ठेरे वर्तन्वारोहिन्त्य तुभिस्संवत्सरं ते संवत्सर एव प्रति तिष्ठन्ति बृहद्रथ-न्त्राभ्यां यन्तीयं वाव रथन्त्रस्सौ बृहद्राभ्यासेव यन्त्यथां अन्योरेव

मिति प्रति-अक्षेम् । हि । एतानि । पृष्ठानि । ये ।
एवम् । विद्वार्थ्सः । पृष्ठात्रमिति पर्-रात्रम् ।
आसंते । साक्षादिति स-अक्षात् । एव । देवताः ।
अभ्यारोहन्तीत्यीभ-आरोहन्ति । पृष्ठात्र इति पर्-रात्रः । भवित् । पर् । वे । ऋतवः । पर् ।
पृष्ठानि ॥ १ ॥ पृष्ठः । एव । ऋत्वः । अन्वारोहन्तीत्यंनु-आरोहन्ति । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । संवत्सरमिति सं-वृत्स्रम् । ते । संवृत्स्र इति संवृत्स्रे । एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । वृहद्वयन्त्राभ्यामिति वृहत्-र्थन्त्राभ्यांम् । यन्ति । इयम्।

तिष्ठन्तीति देवसत्त्रं देवाः प्रत्यक्षमेव हि अव्यवधानेन वर्तन्त

प्रति तिष्ठन्त्येते वै युज्ञस्यां असार्यनी
स्नुती ताभ्यां मेव सुव्गं लोकं यंन्ति
वाव। रथन्त्रां मिति रथं—त्रम् । असो । वृहत् ।
आभ्याम् । एव । युन्ति । अथो इति । अनयोः ।
एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । एते इति । वै । युज्ञस्यं । अञ्चसायंनी इत्यं असा—अयंनी । स्नुती इति ।
ताभ्याम् । एव । सुव्गां मिति सुवः—गम् । लोकम्।

यान्येतानि एष्ठानि रथन्तरादीनि तान्येव हि देवाः देवतु रयवात्, अतो देवसत्त्रम् । 'कूलतिर' इत्यादिना प्रत्यक्षशब्द उत्तरप-दाद्युदात्तः । तस्मात्साक्षाद्व्यवधानेन देवतास्थानमभ्यारोहिन्त । देवताशब्देन साहचर्यात् तदीयं स्थानमुच्यते । देवता एव वा प्र-विशन्ति । सत्त्रत्वात्सर्वत्र बहुवचनम् । एष्ठानीति वचनात् एष्ठचः पडहो भवतीति गम्यते । तच्चेदानीमेव दर्शियण्यिति त्रिवृद्गि-छोम इत्यादिना । पट्टान्वयात् पङ्गिः एष्ठेः ऋतूननुऋमेणारोहिन्त । उक्तो स्वरसमासो । ऋतुभिश्च संवत्सरं आदित्यात्मानम् । अथ ते तत्रेव प्रतिष्ठिता भवन्ति । अथ बृहद्गथन्तराभ्यामिति । द्वितीयन्तेव प्रतिष्ठिता भवन्ति । अथ बृहद्गथन्तराभ्यामिति । द्वितीयन्तेव प्रतिष्ठिता भवन्ति । अथ वृहद्गथन्तराभ्यामिति । द्वितीयन्तेव प्रत्याद्वसमु 'प्रत्यक्षं ह्येतानि' इति वचनात् वैरूपादीन्यपि यथायथं वर्तन्ते । इयमित्यदि । गतम् । अपिचानयोद्योवापृथिव्योः प्रतिष्ठिता भवन्ति । यावदिमे तावत् स्थास्यन्ति । 'त्यदादीनां यद्यत्परम् '\* इतीदमश्रोषः । एते बृहद्गथन्तरे यज्ञस्याक्षसा आन्ति। स्वत्परम् '\* इतीदमश्रोषः । एते बृहद्गथन्तरे यज्ञस्याक्षसा आन्ति।

<sup>\*</sup>काशिकावृ १-२-७२.

त्रिवृदंग्रिष्टोमो भेवति तेर्जं एवावं रु-न्धते पश्चद्शो भंवतीन्द्रियमेवावं रु-न्धते सप्तद्शः॥२॥ भवत्यत्राद्यस्या-वंरुद्धया अथो प्रेव तेनं जायन्त एक-विश्शो भंवति प्रतिष्ठित्या अथो रुचंमेवात्मन्दंधते त्रिण्वो भंवति वि-जित्ये त्रयश्चिश्शो भंवति प्रतिष्ठि-

यन्ति । शत्रवृदिति त्रि-वृत् । अग्निष्टोम इत्यंग्निहत्तोमः । अवृति । तेजंः । एव । अवेति । हृन्धते।
पश्चद्वा इति पश्च-द्वाः । भवति । द्वान्द्वेयम् ।
एव । अवेति । हृन्धते । सप्तद्वा इति सप्त-द्शः ॥ २ ॥ भवति । अत्राद्यस्येत्र-अद्यंस्य ।
अवंरुद्वा इत्यवं-रुद्वये । अथो इति । प्रेति । एव ।
तेनं । जायन्ते । एकविश्वा इति प्रति । प्रेवा ।
भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति – स्थित्ये । अथो

र्नवेन अपरिहारेण गमनसाधने स्नुती मार्गी 'अञ्जस उपसंख्या-नम्' इत्यलुक् ॥

³त्रिवृद्गिष्टोम इति ॥ पृष्ठचषडहं द्रीयति—त्रिवृद्गिष्टोमो रथन्तरसामा प्रथममहः । पश्चद्रा उन्थ्यो बृहत्सामा द्विती-

त्ये सदोहविधानिनं एतेनं षड्यत्रे-णं यजेर्त्राव्यंत्थी हविधानं वाधीं-धं च अवत्स्तदि सुव्ये च्कीवं-

इति । रुचंम् । एव । आत्मन् । दुष्यते । त्रिण्व इति त्रि-न्वः । भवति । विजित्या इति वि-जि-त्ये । त्रयास्त्रिश्चा इति त्रयः-त्रिश्चाः । भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्ये । सदोहविधानिन् इति सदः-हविधानिनंः । एतेनं । पुड्रात्रेणिति प-ट्-रात्रेणं । यजेरन् । 'आश्वेत्थी इति । हविधान-मिति हविः-धानम् । च । आशीधामित्याप्ति-इ-ध्रम् । च । भवतः । तत् । हि । सुव्यिमिति सु-वः-ग्यम् । चकीविती इति । भवतः । सुव्यिस्पेति

यमहः । सप्तदश उक्थ्यां वैद्धपसामा तृतीयमहः । एकविशाष्यो-ढशी वैराजसामा चतुर्थम् । त्रिणव उक्थ्यः शाक्करसामा पश्च-मम् । त्रयश्चिश उक्थ्यो रैवतसामा षष्ठम् । इत्येष एष्ठ्यप्षडहः । वैक्तस्तु विशेषो यथावद्योज्य इति । त्रिवृदाद्यश्शब्दा व्या-ज्याताः ॥\*

4सदोहिवर्धानिन इत्युत्तराथीनुवादः विशेषं दर्शयितुम् । आ-श्वत्थी इति ॥ अश्वत्थमय्यो । विकृत्यभिप्रायामिदं स्त्रीत्वम् । हिव-\*सं. ७-१-१०,6 ती भवतस्सुवृगस्यं लोकस्य समं-ष्ट्या उल्रूबंलवृद्यो यूपों भवितृ प्र-तिष्ठित्ये प्राश्चों यान्ति प्राहिवृ हि सुवृगः ॥ ३॥ लोकस्सरंस्वत्या या-न्त्येष व देव्यानः पन्थास्तमेवान्वा-

सुवः-गस्यं। लोकस्यं। समेष्ट्या इति सं-अष्ट्ये। उल्रूखंलबुध इत्युल्र्खंल-बुधः। यूपंः। अवृति। प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्ये। प्रार्श्वः। यान्ति। प्रार्खः। इत् प्रति-स्थित्ये। प्रार्श्वः। यान्ति। प्रार्खः। इवः। हि। सुवर्ग इति सुवः-गः॥ ३॥ लोकः। सर्स्वत्या। यान्ति। एषः। वै। देवया-वि इति देव-यानेः। पन्थाः। तस्। एव। अन्वा-

र्धानाभी भे अश्वत्थिविस्ती । 'वा छन्दिस ' इति पूर्वसवर्णदीर्घत्वम्, 'सुषां सुलुक् ' इति लुक् । तिद्ध सुवर्ग्य सुवर्गस्य लोकस्य निमित्तम् । 'गोद्धचचः ' इति यत् । चक्रीवती चक्रयुक्ते श-कटे भवतः । अन्य आहुः—एवं सित सदसो विशेषवचने तद्र-हणानर्थक्यात् हिवर्धानस्य प्रयोजनाभावात् सदोहिवर्धाने शकट-वती भवत इति । 'आसन्दीवत् ' इत्यादो निपात्यते, 'नपुंस-काच्च ' इति शीभावः । समष्टचे सम्यक्प्राप्तये । 'तादो च ' इति गतेः प्रस्तित्वरत्वम् । उल्लूखलबुध्न इति । उल्लूखलाकार-मूल इति । प्राञ्च इति । प्राञ्चुवा गच्छिन्त सत्त्रं समापयिनत प्रकर्षणाञ्चित्वव स्वर्गो भवति । सरस्वत्येति । तीर्थविशेषः सर- रोहन्त्याक्रोइनितो यान्त्यवंतिमेवा-न्यस्मिन्प्रतिषण्यं प्रतिष्ठां गंच्छन्ति यदा दशं शतं कुर्वन्त्यथैकंमुत्थान ५ शतायुः पुरुषदश्ततेन्द्रिय आयुंष्येवे-

रोहन्तीत्यंनु—आरोहन्ति । आक्रोइन्त् इत्यां—क्रो-इन्तः । यान्ति । अवंतिम । एव । अन्यस्मिन् । प्रतिषण्येति प्रति—सण्यं । प्रतिष्ठामिति प्रति— स्थाम । गुन्छन्ति । यदा । दशं । शतम । कुर्व-न्ति । अथं । एकंम । उत्थानमित्यंत्—स्थानम् । शतायुरिति शत—आयुः । पुरुषः । शतेन्द्रिय इति शत—इन्द्रियः । आयंषि । एव । इन्द्रिये । प्रतीति ।

स्वती, तया यान्ति तां अपिय सत्त्रं समापयन्ति । एप वा इति । देवान्यान्ति अनेनेति देवयानः, तमेव मार्गं समारोहन्ति प्रपद्य-नेते । आक्रोशन्त इति । अवर्ति अवर्तनं दारिद्रचं अन्यस्मिन् पुरुषे प्रतिपज्य समासज्य प्रतिष्ठां प्राप्ति गच्छन्ति ॥

<sup>5</sup>यदेत्यादि ॥ यदा ऋषभाधिका दश गावः प्रसवेन शतं कु-विन्ति अथानन्तरमेकमुत्थानं अयमिप कृश्चित्समापनकालः, एता-वित काले सत्त्रं समाप्यते इति एके आहुरिति यावत् । शतायुरिति । गतम् ।।

\*तंद.

†सं. २-३-२1.

न्द्रिये प्रति तिष्ठन्ति यदा श्रात स्वस्रं कुर्वन्त्यथेकं मुत्थान दे सहस्रं-संमितो वा असौ लोकों ऽमुमेव लो-कम्मि जंयन्ति यदेषां प्रमीयंत यदा वाजीयेर्न्नथेकं मुत्थानं तद्धि तीर्थम्॥

तिष्ठन्ति । ध्यदा । ज्ञातस् । सहस्रंस् । कुर्वन्ति । अथं । एकंस् । उत्थानिमत्युत्—स्थानंस् । सहस्रं-संमित् इति सहस्रं—सन्मितः । वै । असौ । छो-कः । असुस् । एव । छोकम् । अभीति । जयन्ति । ध्यदा । एषास् । प्रमीयतिति प्र—मीयेत । यदा । वि । जीयेरन् । अथं । एकंस् । उत्थानिमत्युत् — स्थानंस् । तत् । हि । तीर्थस् ॥ ४॥ पृष्ठानि सप्तदुशस्तुंवर्गो जयन्ति यदेकांदश च॥१॥

<sup>6</sup>यदा रातिमत्यादि ॥ एवमेव रातं ऋषभाधिका गावः यदा सहस्रं कुर्वन्ति अधैकमुत्थानिमति वदन्त्येके, प्रसवराक्तिवैचित्र्यात् गवां पक्षमेदः । सहस्रसम्मितः सहस्रतुल्यः महत्त्वादुःखसंपाद्यत्वाच्च ॥

<sup>7</sup>यदेषामित्यादि ॥ यदेषां सित्त्रणां मध्ये कश्चित्प्रमीयेत यदा वा जीयेरन् सर्वस्त्रमपि हियरन् तदाऽप्येकमुत्थानमिति । तिद्धि तीर्थं तारकं दुरितेम्य इति । अर्थादियन्तं कालमावर्तते षडह इति गम्यते । उक्तं च चोदितत्वात् सत्त्रं षड्रात्र इति ॥

इति सप्तमे द्वितीये प्रथमोनुवाकः.

कुसुरुबिन्द् औद्दांलिकिरकामयत प-शुमान्थ्स्यामिति स एतः संप्तरात्र-माऽहंर्नेनांयजत् तेन् वे स यावं-न्तो ग्राम्याः प्रावस्तानवांरुन्ध् य एवं विद्वान्त्संप्तरात्रेण् यजंते यावं-न्त एव ग्राम्याः प्रावस्तानेवावं

ंकुसुरुबिन्दंः । औद्दांलिकिरित्यौत्—दालुकिः । अकामयत् । पृशुमानिति पशु—मान् । स्याम् । इति । सः । एतम् । सप्तरात्रमिति सप्त—रात्रम् । एति । अहरत् । तेनं । अयुज्त । तेनं । वे । सः । यावन्तः । ग्राम्याः । पृश्चंः । तान् । अविति । अरुन्ध । यः । एवम् । विद्वान् । सप्तरात्रेणेति स-स—रात्रेणं । यर्जते । यावन्तः । एव । ग्राम्याः ।

¹अथाष्टो सप्तरात्राः—कोसुरुविन्दः प्रथमः, सप्तर्षाणां द्विती-यः, प्राजापत्यस्तृतीयः, छन्दोमपवमानश्चतुर्थः, एष्टचावलम्बः पञ्च-मः, सत्त्रसम्मितष्पष्ठः, ऐन्द्रस्सप्तमः, जनकसप्तरात्रोष्टमः । तत्र प्रथमं विद्धाति—कुसुरुविन्द इति ॥ कुसुरुविन्दो नाम उद्दा-लकपुत्रोकामयत पशुमान् बहुपशुस्त्यामिति । 'ह्रस्वनुङ्कचाम् ' इति मतुप उदात्तत्वम् । स एतमित्यादि । गतम् । अन्यो द्रष्टा, अयमाहर्ता, तेनापश्यदिति नोक्तम् । गोजाश्वाविकपुरुषगर्दे—

हन्धे सप्तरात्रो भवति सप्त याम्याः प्रावंस्स्प्रार्ण्यास्स्प्त छन्दा १ स्यु-भयस्यावंहद्वचै त्रिवृदंग्रिष्टोमो भव-ति तेजंः ॥ ५ ॥ एवावं हन्धे पश्च-द्शो भवतीन्द्रियमेवावं हन्धे सप्त-

प्रावं: । तान् । एव । अवेति । हन्धे । सप्तरात्र इति सप्त-रात्रः । भविति । सप्त । ग्राम्याः । प्रा-वं: । सप्त । आर्ण्याः । सप्त । छन्दार्थसि । उभ-यस्य । अवंरुद्ध्या इत्यवं—रुद्ध्ये । श्विवृदिति त्रि— वृत् । अग्विष्टोम इत्यंग्नि—स्तोमः । भविति । तेजंः ॥ ५॥ एव । अवेति । रुन्धे । प्रश्वद्द्श इति पश्च—

भोष्ट्राः सप्त ग्राम्याः परावः । द्विख्रश्वापदपक्षिसरीसृपहस्तिम-केटाद्यस्सप्तारण्याः । गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्वृहतीपङ्कित्रिष्टुब्जगत्यस्सप्त छन्दांसि । चतुरुत्तराणि । उभयस्यावरुद्धचे पशूनां छन्दसां चावरुद्धचे भवति सप्तत्वान्वयात् ॥

²त्रिवृदित्यादि ॥ अहीनत्वादत्र सर्वत्रैकवचनम् । त्रयस्त्रि-शस्यं स्थाने पञ्चविंश इति विशेषः । महाव्रतवान् ये म-हाव्रतधर्माः 'स्तुवन्त्यनुश्छोकेन '\* इत्याद्याः तद्वान् । विश्वजित्

<sup>\*</sup>村, 9-4-6.

दुशो भंवत्यन्नाय्स्यावंरुद्ध्या अथो प्रैव तेनं जायत एकविश्वशो भंवति प्रतिष्ठित्या अथो रुचं मेवात्मन्धं ने त्रिण्वो भंवति विजित्ये पश्चित्र्रिश्च शोऽि प्रश्चोमो भंवति प्रजापंतेराप्त्ये महावृतवां नुन्नाय् स्यावंरुध्ये विश्व-

दुशः । भवति । इन्द्रियमः । एव । अवेति । हुन्छे ।
सप्तद्शः इति सप्त—दुशः । भवति । अन्नाय्यस्यत्यंन्न-अद्यस्य । अवंरुध्या इत्यवं—रुध्ये । अथो इति ।
प्रेति । एव । तेनं । जायते । एकविक्शः इत्यंक—
विक्शः । भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । अथो इति । रुचंमः । एव । आत्मनः । धने ।
निज्ञणव इति न्नि—नवः । भवति । विजित्या इति
वि—जित्ये । पृश्चविक्शा इति पश्च—विक्शः । अग्रिष्टोम इत्यंग्नि—स्तोमः । भवति । प्रजापंतिरिति
प्रजा—पतेः । आप्त्ये । महान्नत्वानिति महान्नत—
वानः । अन्नाय्यस्यत्यंन्न—अद्यस्य । अवंरुध्या इत्य-

सर्वप्रष्ठोतिरात्रस्तप्तममहः । बृहद्रथन्तरवेरूपवेराजशाकररैवतानि सर्वाण्यपि पृष्ठान्यस्थिति सर्वपृष्ठः ॥ जिथ्सर्वपृष्ठोतिरात्रो भंवति सर्व-स्याभिजित्ये यत्प्रत्यक्षं पूर्वेष्वहंस्सु पृष्ठान्युंपेयुः प्रत्यक्षंम् ॥ ६ ॥ विश्व-जिति यथां दुग्धामुंप्सीदंत्येवमुं-न्ममहंस्स्यान्नेकंरात्रश्चन स्यांहृहद्ग-

वं-रुध्ये । विश्वजिदिति विश्व-जित् । सर्वपृष्ठ इति सर्व-पृष्ठः । अतिरात्र इत्यंति-रात्रः । भवति ।
सर्वस्य । अभिजित्या इत्यमि-जित्ये । 'यत् ।
प्रत्यक्षमिति प्रति-अक्षम् । पूर्वेषु । अहस्स्वत्यहं:-सु । पृष्ठानि । उपयुरित्यंप-इ्युः । प्रत्यक्षमिति प्रति-अक्षम् ॥ ६ ॥ विश्वजितीति विश्व-जिति । यथां । दुग्धाम् । उपसीद्तीत्यंप-सीदंति ।
एवम् । उत्तममित्यंत्-तमम् । अहंः । स्यात् ।
न । एकरात्र इत्यंक-रात्रः । चन । स्यात् । वृह-

ैयत्प्रत्यक्षमित्यादि ॥ पूर्वेष्वहस्सु त्रिवृदादिषु पृष्ठानि रथन्त-रादीनि प्रत्यक्षमिवक्रतमेव उपयुः । तत्तथा स्यात् । कथम्? यथैव दुग्धामिप गां तदैव दोग्धुं दोग्धा उपसीदिति एविमदं उत्तममहर्निस्सारं स्यात्, ततश्च नैकरात्रोपि स्यात् एकरात्रमिप विश्वजित्र स्यात् । तस्मात्पूर्वेष्वहस्सु वृहद्रथन्तरे रथन्तरं वृहदिति पर्यायेगोपयन्ति अन्त्यादिवसात्प्राग्वेस्क्रपादिभिर्विना ॥ थन्तरे पूर्वेष्वहस्सूपं यन्तीयं वाव रं-थन्तरमसौ बृहद्याभ्यामेव न यन्त्य-थो अनयोरेव प्रति तिष्ठन्ति यन्प्र-त्यक्षं विश्वजिति पृष्ठान्युंप्यन्ति यथा प्रनां दुहे ताहगेव तत् ॥ ७॥

द्रथन्तरे इति बृहत्-र्थन्तरे । पूर्वेषु । अहस्स्व-त्यहं:-सु । उपिते । यन्ति । इयम् । वाव । र्थ-न्त्रिमिति रथं-त्रम् । असो । बृहत् । आभ्याम् । एव । न । यन्ति । अथो इति । अनयोः । एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । यत् । प्रत्यक्षमिति प्रति-अक्षिम् । विश्वजितीति विश्व-जिति । पृष्ठानि । उ-प्यन्तीत्यंप-यन्ति । यथां । प्रत्तांम् । दुहे । ता-हक् । एव । तत् ॥ ७ ॥

## तेजं उपेयुः प्रत्यक्षं हिचंत्वारिश् शच ॥२॥

र्वं वांवत्यादि ॥ गतम् ॥ यदित्यादि ॥ अथ विश्व-जिति सर्वष्टष्ठानि प्रत्यक्षमुपयन्ति ॥ यथा प्रत्तां पयो दातुं प्र-वृत्तां प्रारव्धां प्रस्तवतीं गां दुग्धे तादक्तद्भवति ॥ आदिकर्मणि कः अच उपसर्गातः, 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' इति तलोपः॥ इति सप्तमे द्वितीये द्वितीयोनुवाकः.

<sup>\*·</sup> せ. ツーマー9.2

वृह्स्पतिरकामयत ब्रह्मवर्च्सा स्या-मिति स एतमंष्टरात्रमंपदयनमाऽ-हंर्नेनांयजत ततो वे स ब्रह्मवर्च-स्यंभव्य एवं विद्वानंष्टरात्रेण यजं-ते ब्रह्मवर्चस्यंव भवत्यष्टरात्रो भव-त्यष्टाक्षंरा गायत्री गांयत्री ब्रह्मवर्च-

वृह्हपतिः। अकामयत्। ब्रह्मवृर्चसीति ब्रह्मवृद्धसी। ह्याम् । इति । सः। एतम् । अष्ट्रात्रमित्यष्ट-रात्रम् । अप्रयत् । तम् । एति । अहुरत् । तनं । अयजत् । ततः । वे । सः । ब्रह्मवृरत् । तनं । अयजत् । ततः । वे । सः । ब्रह्मवृर्वसीति ब्रह्म-वृद्धसी । अभवत् । यः। एवम् ।
विद्वान् । अष्ट्रात्रेणेत्यष्ट-रात्रेणं । यजेते । ब्रह्मवृद्धसीति ब्रह्म-वृद्धसी । एव । भवति । अष्ट्रात्र
इत्यष्ट-रात्रः । भवति । अष्टाक्षरेत्यष्टा-अक्षरा ।
गायत्री । गायत्री । ब्रह्मवृद्धसिमिति ब्रह्म-वृद्धसम् ।
गायत्रिया । एव । ब्रह्मवृद्धसिमिति ब्रह्म-वृद्धसम् ।
अविति । हन्धे । अष्ट्रात्र इत्यष्ट-रात्रः । भवति ।

¹अथाष्टरात्र एकस्तद्विद्धाति—वृहस्पतिरित्यादि ॥ गतम् । अ- 🝁 ष्टत्वान्वयात् अष्टाक्षरगायत्र्यात्मकब्रह्मवर्चसलाभः । पुनरप्यष्टत्वा-न्वयात् । अष्टभ्यो दिग्भ्यो ब्रह्मवर्चसलाभः ॥

सं गांयत्रियेव ब्रह्मवर्चसमवं रुन्धेऽ-ष्ट्रात्रो भंवित् चतंस्रो वै दिश्क्षतं-स्त्रोवान्तरिद्द्शा दिग्म्य एव ब्रह्मव-र्चसमवं रुन्धे ॥ ८ ॥ त्रिवृदंशिष्टोमो भंवित् तेजं एवावं रुन्धे पश्चद्दशो भंवतीन्द्रियमेवावं रुन्धे सप्तद्दशो भंवत्यत्राद्यस्यावंरुध्या अथो प्रैवतेनं जायत एकविश्वशो भंवित् प्रतिष्ठि-त्या अथो रुचंमेवात्मन्धंने त्रिण्वो

चर्तस्रः । वे । दिशः । चर्तस्रः । अवान्त्र्दिशा इत्यंवान्तर-दिशाः । दिग्भ्य इति दिक्-भ्यः । एव । ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्म-वृद्धसम् । अवेति । हृन्धे ॥ ८ ॥ वित्रवृदिति त्रि-वृत् । अग्रिष्टोम इत्यं-ग्रि-स्तोमः । भवृति । तेजः । एव । अवेति । हृन्धे । पश्चद्शा इति पश्च-दृशः । भवृति । इन्द्रियम् । ए-व । अवेति । हृन्धे । स्प्तदृश इति सप्त-दृशः । भवृति । अवाद्यस्येत्यंत्र-अद्यंस्य । अवंरुध्या इन्त्ययं-रुध्ये । अथो इति । प्रति । एव । तेनं । जायते । एकविद्शा इत्येक-विद्शाः । भवृति । प्रविति । स्रविति । प्रविति । स्रविति ।

भंवति विजित्ये त्रयस्ति श्र्वो भंवति प्रतिष्ठित्ये पश्चित् श्रिमी भेव-ति प्रजापते राष्ट्रये महावृतवान नाय-स्यावं रूध्ये विश्वजिष्मवं पृष्ठोति रात्रो भंवति सर्वस्याभिजित्ये ॥ १ ॥

चैम्। एव। आत्मन्। धने। त्रिण्व इति त्रि—नवः।
भवति । विजित्या इति वि—जित्ये । त्रयाख्य द्रशः
इति त्रयः—त्रिद्शः। भवति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये। पृश्चिविद्शा इति पश्च—विद्शः। अग्निछोम इत्यंग्नि—स्तोमः। भवति । पृजापंतिरिति प्रजा—पृतेः। आष्त्यै । महात्रतवानिति महावृत—
वान् । अत्राद्यस्यत्यंत्र—अद्यंस्य। अवंरुध्या इत्यवं—
रुध्ये । विश्वजिदिति विश्व—जित् । सर्वेपृष्ठ इति
सर्व-पृष्ठः । अतिरात्र इत्यंति—रात्रः। भवति ।
सर्वस्य । अभिजित्या इत्यभि—जित्ये ॥ ९ ॥
दिग्भ्य एव बंद्यवर्धसमवं रुन्धेऽभिजित्ये॥ ३॥

²त्रिवृदित्यादि ॥ गतम् ॥ त्रिवृदाद्यस्त्रयांस्त्रशान्ताः षट् , पश्च-विंशोग्निष्टोमो महाव्रतवान् सप्तमः, विश्वजित्सर्वष्ष्टोतिरात्रोष्टममहः ॥ इति सप्तमे द्वितीये तृतीयोनुवाकः

<sup>\*</sup>सं, ७-२-२,<sup>2</sup>

मुजापंतिः प्रजा असृजत् तास्सृ-ष्टाः क्षुष्टं न्यायन्त्स एतं नंवरात्रमं-पद्यसमाऽहंर्त्तेनायजत् ततो वै प्र-जाभ्योकल्पत् यर्हि प्रजाः क्षुषं नि-गच्छेयुस्तर्हि नवरात्रेणं यजेतेमे

ं प्रजापंतिरिति प्रजा—पतिः । प्रजा इति प्र— जाः । असृज्त । ताः । सृष्टाः । क्षुष्रम् । नीति । आयन् । सः । एतम् । नवरात्रमिति नव—रात्रम् । अप्रयुत् । तम् । एति । अहर्त् । तेने । अयज्-त् । ततेः । वे । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । अक्-ल्पत् । यर्हि । प्रजा इति प्र—जाः । क्षुष्रम् । नि-गच्छेयुरिति नि—गच्छेयुः । तर्हि । नवरात्रेणेति नव—रात्रेणं । यज्तेत् । 'इमे । हि । वे । प्तासाम् ।

भ्रयो नवरात्राः । आयुष्कामस्य प्रथमः । ब्रह्मवर्चसकामस्य हितीयः । राललीपिराङ्गस्तृतीयः । तत्राद्यो विधीयते—प्रजापितः प्रजा इत्यादि ॥ प्रजासृष्टचनन्तरमेव क्षुषं नियमेनागच्छन् ततोक्षीयन्त । अथ नवरात्रेण लोकान् प्रजाभ्योकल्पत वृत्तिविधाननं क्षुषं नि
वर्तियतुं समर्थोभवत् । ततः प्रजा दीर्घमजीवन् । यहींत्यादि । यिसमन् काले । अनद्यतनेर्दिलन्यतरस्याम् ॥

²इमे हीत्यादि ॥ एतासां प्रजानां इमे लोका अक्क्ष्मा सस्या-

हि वा एतासी छोका अक्र्<u>ंसा अथै</u>-ताः क्षु<u>षं</u> नि गेच्छन्तीमानेवाभ्यों छोकान्केल्पयित् तान्कल्पंमानान्प्र-जाभ्योनुं कल्पते कल्पन्ते ॥ १०॥ अस्मा इमे छोका ऊर्जं प्रजासुं द-धाति त्रिरात्रेणैवमं छोकं कंल्पयित

लोकाः । अर्ह्माः । अर्थ । एताः । क्षुधम् । नीति । गुच्छन्ति । इमान् । एव । आभ्यः । लोकान् । कल्पयिति । तान् । कल्पमानान् । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । अन्विति । कल्पने । कल्पने
न्ते ॥ १०॥ अस्मै । इमे । लोकाः । ऊर्जम् ।
प्रजास्विति प्र—जासुं । दुधाति । विरोते गेति नि—
रात्रेणं । एव । इमम् । लोकम् । कल्प्यति । त्रि-

भावेन रक्षणपर्याप्ता न भवन्ति, अत एताः क्षुघं निगच्छन्ति । तस्मान्नवरात्रेण लोकान् प्रजाभ्यः कल्पयित रक्षणाय पर्याप्तान् करोति त्रैलोक्यात्मकत्वान्नवरात्रस्य । तान् लोकान् कल्पमाना-ननु प्रजार्थं कल्पते यजमानः । अस्मै च यजमानाय लोकाः कल्पन्ते सस्यादिवृद्धचा । तत ऊर्जमन्नं प्रजासु द्धाति ॥

<sup>3</sup>त्रिरात्रेणेत्यादि ॥ प्रथमेन त्रिरात्रेण इमं लोकं कल्पयति।

त्रिरात्रेणान्तरिक्षं त्रिरात्रेणामुं छोकं यथां गुणे गुणम्नन्वस्यंत्येवमेव त-छोके छोकमन्वंस्यति धृत्या अधिा-थिछं भावाय ज्योतिगौरायुरिति ज्ञातास्स्तोमां भवन्तीयं वाव ज्यो-

रात्रेणिति त्रि—रात्रेणं । अन्तरिक्षम् । त्रिरात्रेणिति त्रि—रात्रेणं । अमुम् । लोकम् । यथां । गुणे । गुणम् । अन्वस्यतीत्यंनु—अस्यंति । एवम् । एव । तत् । लोके । लोकम् । अन्विति । अस्यति । धृत्ये । अशिथिलंभावायेत्यशिथिलं—भावाय । प्रयोतिः । गौः । आयुंः । इति । ज्ञाताः । स्तोमाः । भवन्ति । इयम् । वाव । ज्योतिः । अन्तरिक्षम् ।

द्वितीयेन अन्तरिक्षम् । तृतीयेनामुम् । यथेत्यादि । यथा गुणे रज्ज्वां अवयवगुणं द्वितीयं तृतीयं च अन्वस्यित अनुक्षिपित रज्जुमुपो-द्वलयित, एवमेकिस्मिन् लोके लोकं द्वितीयं तृतीयं च अन्वस्यित त्रेलोक्यात्मक एकतन्त्रिस्त्ररात्रः क्रियते धृत्ये धारणसामर्थ्यार्थं सर्वस्याशिथिलंभावाय च । च्वेरम्भावश्छान्दसः ॥

कथं पुनस्त्रिरात्रस्य लोकत्रयात्मकत्विमत्याह—ज्योतिर्गीरायुरिति॥ ज्ञाताः स्तोमाः अहानि ज्ञाता अभ्यस्ता भवन्ति । इयं वावे-त्यादि । गतम् । ज्योतिरादय उक्थ्यविशेषाः त्रिकद्रुका नाम । xi—35 तिर्न्तिरक्षं गौर्सावायुरेष्वेव छोके-षु प्रति तिष्ठन्ति ज्ञात्रं प्रजानाम् ॥ ॥ ११ ॥ गुच्छाति न्वरात्रो भेव-त्यभिपूर्वमेवास्मिन्तेजो दधाति यो ज्योगोमयावी स्याप्स नेवरात्रेणं यजेत प्राणा हि वा एतस्याधृता

गौः । असौ । आयुः । एषु । एव । छोकेषुं । प्र-तीति । तिष्ठन्ति । ज्ञात्रंम । प्रजानामिति प्र-जा-नाम् ॥ ११ ॥ गुच्छिति । कन्यात्र इति नव-रा-त्रः । भवति । अभिपूर्वमित्यंभि-पूर्वम् । एव । अस्मिन् । तेर्जः । द्धाति । यः । ज्योगांमयावी-ति ज्योक्-आम्यावी । स्यात् । सः । न्वरात्रे-णेति नव-रात्रेणं । युजेत् । प्राणा इति प्र-अनाः।

ज्ञात्रं ख्यातिसिलाके प्रतिष्ठिता [ख्यातिश्वांचे प्रतिष्ठितं ?] नाम प्रजानां गच्छित ; ज्ञातस्तोमत्वान्नवरात्रस्य । औणादिकस्तृनप्रत्ययः ॥

<sup>5</sup>नवरात्र इत्यादि ।। त्रिरात्रप्षड्रात्रो नवरात्र इत्येव । त्रिरा-त्रानुपूर्व्यवत्त्वात् । अभिपूर्वमनुक्रमेण यजमाने तेजो द्धाति । ज्यो-गामयावी दीर्घरोगी । एतस्य ज्योगामयाविनः प्राणा अधृताः अथैतस्य ज्योगामयति । 'रुजार्थानाम्' इति कर्मणि षष्ठी । अधारितप्राणत्वादेनं दीर्घरोगिणं करोति । तस्मान्नवरात्रेणास्मिन्यजमाने अधैतस्य ज्योगांमयति प्राणानेवा-स्मिन्दाधारोत यद्गातासुर्भवंति जी-वंत्येव ॥ १२ ॥ प्रजापंतिरकामयत् प्र जांयेयेति स एतं दशंहोतारमपद्यसमंजुहोत्तेनं

हि । वै । एतस्यं । अधृंताः । अथं । एतस्यं । ज्योक् । आमयति । प्राणानिति प्र—अनान् । ए-व । अस्मिन् । दाधार् । उत । यदि । इतासुरि-तीत—असुः । भवंति । जीवंति । एव ॥ १२ ॥ कल्पंन्ते प्रजानां त्रयंस्त्रिश्शच ॥ १॥

'प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । अकामयत् । प्रे-ति । जायेय । इति । सः । एतम् । दर्शहोतार्मि-

प्राणान् दाधार धारयित ; नवत्वसाम्यात्, प्राणानां च नव-त्वात् । छान्दसो लिट्, 'तुजादीनाम्' इति दीर्वत्वम् । उता-यं यद्यपीतासुर्गतप्राणो जीवत्येव । 'निपातैर्यद्यदिहन्त' इति प्रथ-मस्याख्यातस्य निघाताभावः, द्वितीयस्य तिङ्करत्वात् ॥ इति सप्तमे द्वितीये चतुर्थीनुवाकः.

अथ चलारा दशरात्राः—त्रिककुत्प्रथमः । देवपुरा द्विती-

दशरात्रमंसृजत् तेनं दशरात्रेण प्रा-जायत दशरात्रायं दीक्षिष्यमाणो दशंहोतारं जुहुयादशंहोत्रेव दंशरा-त्रश्सृंजते तेनं दशरात्रेण प्र जां-

ति दशं-होतार्म । अप्ययत् । तम् । अजुहोत् ।
तनं । दश्रारात्रीमितं दश-रात्रम् । असृजत् । तेनं । दश्रारात्रेणितं दश-रात्रेणं । प्रेति । अजायत् ।
दश्रारात्रोणितं दश-रात्रायं । द्रीक्षिष्यमाणः । दशंहोतार्मित् दशं-होतार्म् । जुहुयात् । दशंहोत्रेति दशं-होता । एव । दश्रारात्रीमितं दश-रात्रम् । सृजते । तनं । दश्रारात्रेणेति दश-रात्रेणं ।

यः । छन्दोमवान् तृतीयः । कौसुरुविन्दश्चतुर्थः । तत्र प्रथ मो विधीयते—प्रजापितिरित्यादि ॥ प्रजायेय प्रजावान् स्यामिति प्रजापितरकामयत । स एतं दशहोतारं 'चित्तिस्खुक्'\* इत्यादि-कं अपश्यत् । दशमूतान्याद्वानानि 'आत्मन्नात्मन्' इति स दशहोता । 'तं वा एतं दशहूतं सन्तम् । दशहोतित्याचक्षते परोक्षेण हित ब्राह्म-णम् । 'ऋतः छन्दिस' इति कवभावः । तिमत्यादि । गतम्। दशरात्राय दीक्षिण्यमाणः दशहोतारं मनसाऽनुद्भुत्य आहवनीये जुहुयात् । तेन होमेन दशरात्रं सृष्ट्वा तेन दशरात्रण प्रजायते ॥

<sup>∗</sup>ते, आ. ३-१.

<sup>्</sup>रीता प्रतिकारी । क्षेत्र †ब्रा. २-३-१**१**.

यते वैराजो वा एष युक्को यहंश-रात्रो य एवं विद्वान्दंशरात्रेण यर्ज-ते विराजमेव गंच्छिति प्राजापृत्यो वा एष युक्को यहंशरात्रः ॥ १३ ॥ य एवं विद्वान्दंशरात्रेण यर्जते प्रैव जायत इन्द्रो वै सहङ्केवतांभिरासी-

प्रेति । जायते । वैराजः । वै । एषः । यजः । यत् । दृश्राप्तत्र इति दश-रात्रः । यः । एवम् । विद्वान् । दृश्राप्तत्रेणिति दश-रात्रेणे । यजंते । वि-राजंम् । एव । गुच्छिति । प्राजाप्-त्य इति प्राजा-पृत्यः । वे । एषः । युजः । यत् । दृश्राप्तत्र इति दश-रात्रः ॥ १३ ॥ यः । एवम् । विद्वान् । दृश्राप्तेत्रेणेति दश-रात्रेणे । यजंते । प्रे-ति । एव । जायते । वैद्वान् । स्ट्विति स-र्द्ध । देवतांभिः । आसीत् । सः । न । व्यावृत्-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वैराज इत्यादि ॥ गतम् । दशत्वान्वयाद्वेराजः, प्रजाप-तिना सृष्टत्वात्प्राजापत्यः । प्रेव जायते इति । प्रजापतिवत्प्रा-जापत्यस्यापि प्रजाहेतुत्वात् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>इन्द्रो वा इत्यादि ॥ सटक् सटशः....देवताभिव्यीवृत्तिः\*

<sup>\*</sup>सद्द्र्द्वस्वतवसामिति नुम्। व्यावृत्तिः

थ्स न व्यावृतंमगच्छ्थ्स प्रजापंति-मुपांधाव्त्तस्मां एतं देशरात्रं प्रायं-च्छ्त्तमाऽहंर्त्तेनांयजत् ततो वे सो-न्याभिद्वतांभिव्यावृतंमगच्छ्य एवं विद्वान्दंशरातेण यजंते व्यावृतंमेव पाप्मना भ्रातृंव्येण गच्छति तिक्-

मिति वि-आवृतंम् । अगच्छत् । सः । प्रजापंतिमिति प्रजा-पृतिम् । उपेति । अधावत् । तस्मै ।
एतम् । दृशरात्रमिति दश-रात्रम् । प्रेति । अयच्छत् । तम् । एति । अहरत् । तनं । अयज्त ।
ततंः । वे । सः । अन्याभिः । देवतांभिः । व्यावृतमिति वि-आवृतंम् । अगच्छत् । यः । एवम् ।
विद्वान् । दृशरात्रेणेति दश-रात्रेणं । यजेते ।
व्यावृत्मिति वि-आवृतंम् । एव । पाप्मनां । भ्रातृंव्येण । गुच्छत् । 'त्रिककुदिति त्रि-ककुत् ।

तत्साधारणधर्मनिवृत्तिः । पाप्मना तु व्यावृत्तिः तस्यैव निवृत्तिः, तस्यात्माश्रयत्वात् \* ॥

<sup>4</sup>त्रिककुदित्यादि ॥ ककुदत्युव्नतः । निरुदकादित्वादुत्तरपदा-\*तस्मात्तदाश्रयत्वात्. कुदै ॥ १४ ॥ एष युक्तो यहंशरा-तः कुकुत्पंश्रद्शः कुकुदेकिविश्राः कुकुत्वंयिश्चिश्यो य एवं विद्वान्दं-शरावेण यजंते विक्कुदेव संमाना-नां भवति यजंमानः पश्चद्शो यजं-

वै ॥ १८ इत्याः । यज्ञः । यत् । दृश्यात्र इति दश-रात्रः । क्कुत् । पृश्चदृश इति पश्च-दृशः । क्कुत् । एकवि १ श इत्येक - वि १ शः । क्कुत् । त्र्यास्त्र १ शः । एवम् । त्र्यास्त्र १ शः । दृश्यात्र । त्र्यास्त्र १ शः । एवम् । वि द्वान् । दृश्यात्रेणिति दश-रात्रेणं । यज्ञते । त्रि-क्कुदिति त्रि-क्कुत् । एव । समानानाम् । भव-वि । यज्ञमानः । पृश्चदृश इति पश्च-दृशः । यज्ञमानः । पृश्चदृश इति पश्च-दृशः । यज्ञमानः । पृश्चदृश इत्येक - वि १ शः । यज्ञमानः ।

न्तोदान्तम् । अथ तान्येवोन्नतानिं दर्शयति—ककुत्पश्चद्रः इ-त्यादि । अत्रेयमहः ऋ्तिः—त्रिवृद्गिष्टोमावभितः, मध्ये पश्च-दश उक्थ्य उन्नतः । सप्तद्शाग्निष्टोमावभितः, एकविंश उक्थ्य उन्नतः । त्रिणवाग्निष्टोमावभितः, मध्ये त्रयस्त्रिश उक्थ्य उन्नतः ॥

<sup>5</sup>य एविमत्यादि ॥ समानानां मध्ये त्रिककुत् त्रिभिः ककु-द्रिरुन्नतैः विद्याप्रजाधनैर्युक्तो भवति । यजमान इत्यादि । य- मान एकविश्वो यर्जमानस्त्रयस्ति-श्वाः पुर इतंरा अभिचर्यमाणो दशरावेणं यजेत देवपुरा एव पर्यू-हते तस्य न कुतंश्चनोपांच्याघो भं-वति नैनंमाभिचरंन्थस्तृणुते देवासु-

त्रयस्त्रिक्षः इति तयः – तिक्षः । पुर्र प्यानिराः । क्ष्मिचर्यमाणः इत्यंभि – चर्यमाणः । दृश्रारातेणिति दश्र – रातेणं । यजेत । देवपुरा इति देव – पुराः । प्यानि । उहते । तस्यं । न । कृतः । चन। उपाद्याध इत्यंप – आद्याधः । भवति । न । ए- नम् । आभिचर्त्रित्यंभि – चरनं । स्तृणुते । देवा-

जमानः पञ्चदशादिः मध्ये राजवद्गोपनीयः । इतराः इतराण्य-हानि तस्य पुरः पत्तनस्थानीयानि वर्तन्ते दुर्गाणीत्यर्थः॥

<sup>6</sup>अभिचर्यमाण इत्यादि ॥ देवपुराः देवानां पुरस्थानीयानि पुरिववक्षया इतराण्यहानि पर्यूहन्ते सर्वतो नयन्ति आत्मनो रक्षार्थम् । 'ऋक्पूः' इति समासान्तः परविछङ्गता च, 'उप-सर्गादस्यत्यूह्योः' इति आत्मनेपदम् । तस्य यजमानस्य कस्मा-द्प्युपाव्याधः अभिचारादिवाधा न भवति । न चैनमभिचरंस्तु-णुते छादयित ॥

'देवासुरा इत्यादि ॥ ते देवाः देवपुराख्यानि दशरात्रस-

रास्संयंता आस्नुनते देवा एताः॥१५ देवपुरा अपद्यम् यद्दंशरातस्ताः पर्योहन्त् तेषां न कृतंश्चनोपांच्याघो-भवत्ततो देवा अभवन्पराऽसुरा यो श्चातृंव्यवान्त्स्याध्स दंशरात्वणं यजे-त देवपुरा एव पर्यहते तस्य न कु-तंश्चनोपांच्याघो भवति भवंत्यात्म-

सुरा इति देव-असुराः । संयेचा इति सं-यचाः।
आस्त । ते । देवाः । एताः ॥ १५ ॥ देवपुरा
देश-पुराः । अप्रयुत्त । यत् । दृशरात्र इति
दश-रात्रः । ताः । परीति । औहन्त । तेषांम ।
न । कुतंः । चन । उपाव्याध इत्यंप-आव्याधः ।
अभवत् । ततंः । देवाः । अभवत् । परिति । असुंराः । यः । आतृंव्यवानिति आतृंव्य-वान् । स्यात्।
सः । दृशरात्रेणेति दश-रात्रेणे । यजेत् । देवपुरा
इति देव-पुराः । एव । परीति । ऊहते । तस्ये ।
न । कुतः । चन । उपाव्याध इत्यंप-आव्याधः ।

<sup>्</sup>रम्बन्धीन्यहानि । तदेवाह—यद्दशरात्र इति । दशरात्रावयवभूता इत्यर्थः । ता एव देवपुराः पर्योहन्त परितो रक्षार्थं कृतवन्तः । तेषामित्यादि । गतम् ॥

xi-36

ना परांऽस्य भ्रातृंग्यो भवति स्तो-म्ह्रस्तोम्ह्योपंह्तिभवति भ्रातृंग्य-मेवोपंह्ति कुरुते जामि वै ॥१६॥ एतत्कुंवन्ति यज्ज्यायार्थं सुर् स्तो-संसुपत्य कनीयार्ससुष्यान्ति य-

भवति । भवति । आत्मनां । परेति । अस्य । भ्रातृंद्यः । भवति । क्षत्मनां । स्तोमंस्य । उपंस्तिः ।
भवति । भ्रातृंद्यम् । एव । उपंस्तिम् । कुरुते ।
क्षामि । वे ॥ १६ ॥ एतत् । कुर्वन्ति । यत् ।
ज्यायार्थसम् । स्तोमंम् । उपेत्यत्युप-इत्यं । कुर्वामि । युप्यन्तीत्युप-यन्ति । यत् । अप्रिछोम्सामानीत्यंभिष्टोम-साम्रानि । अवस्तात् ।

श्तोमस्स्तोमस्थेत्यादि ॥ गतम् । त्रिवृदादिस्स्तोमः अभितस्स्थितः स्तोमस्य पञ्चद्शादेर्मध्ये स्थितस्य उपस्तिः हीनप्राणमाधारकाष्ठं भवति । तेनेपिस्तभूतेन मध्यस्थो धार्यते । समीपे भवतीत्युपस्तिः । अस्तेः क्तिनि 'छन्दस्युभयथा' इति सार्वधातुकत्वात् 'क्षसोर-छोपः' इत्यकारलोपः भूभावश्च । भ्रातृव्यमुपस्तिहीनं करोति ॥

श्जामि वा इत्यादि ॥ जामि आलस्यदोषवत् यत् ज्यायांसं महान्तं पञ्चदशादिकं स्तोममुपेत्य कनीयांसं त्रिवृदादिकमुपयन्ति एत-द्विपरीतं भवति । अतो जाभ्यतत्कुर्वन्ति । तत्र समाधानमाह्— यस्मादिष्रश्लोमसामानि अवस्तात् पुरस्तात् परस्तादुपरिष्टाच त्र्यहस्य देशिष्टोमसामान्यवस्तांच प्रस्तांच भवन्त्यजामित्वाय त्रिवृदंशिष्टोमो-श्रिष्ठुदांश्रेयीषुं भवति तेर्ज एवावं रुन्धे पश्चद्द्द्या उक्थ्यं ऐन्द्रीष्वंन्द्रि-यमेवावं रुन्धे त्रिवृदंशिष्टोमो वैश्वदे-वीषु पुष्टिमेवावं रुन्धे सप्तद्द्योग्नि-

च । प्रस्तात् । च । भवंन्ति । अजांभित्वायेत्यजांमि—त्वाय । 'भित्रवृदिति त्रि—वृत् । अग्निष्टोम
इत्यंग्नि—स्तोमः । अग्निष्टांदित्यंग्नि—स्तुत् । आग्नेयोषुं । भवति । तेजः । एव । अवेति । रुन्धे ।
पश्चद्द्रा इति पश्च—द्र्याः । उक्थ्यः । ऐन्द्राषुं । इनिद्रयम । एव । अवेति । रुन्धे । त्रिवृदिति त्रि—
वृत् । अग्निष्टोम इत्यंग्नि—स्तोमः । वैश्वदेवीिवति
वैश्व—देवीषुं । पुष्टिम् । एव । अवेति । रुन्धे । स-

भवन्ति तद्जामित्वाय भवति । तस्य प्रकृतित्वेन प्राधान्यात् तस्यापरिभावेऽपि नास्ति दोष इति ॥

1º त्रिवृदित्यादि ।। अग्निष्ठुत् अग्निष्टोमविशेषः । सर्वाग्नेयिन्निः वृत् । आग्नेयीषु ऋक्षु भवति तत्प्रथममहः । पञ्चदश उक्थ्यः ऐन्द्रीषु ऋक्षु भवति द्वितीयमहः । त्रिवृद्गिष्टोमः वैश्वदेवीषु ऋक्षु भवति तृतीयमहः । सप्तदशोग्निष्टोमः प्राजापत्यासु ऋक्षु

ष्ट्रोमः प्रांजापृत्यासुं तीव्रस्रोमोवा-ग्रह्मावंहध्या अथो प्रेव तेनं जाय-ते ॥ १ ७॥ एकविष्ट्रश उक्य्यंस्स्रो-रीषु प्रतिष्ठित्या अथो ह्वंमेवात्म-न्यंने सप्तवृशोंमिष्टोमः प्रांजापृत्या-सूपहृब्यं उपहृवमेव गंच्छति त्रिण्-

सद्ग इति सप्त-दृशः । अग्रिष्टोम इत्यंग्नि-स्तोमः । प्राजापत्यास्विति प्राजा-पृत्यासुं । तीवृत्तोम इति तीव-तोमः । अवाद्यस्येत्यंव्र—अद्यंस्य ।
अवंस्थ्या इत्यवं—हृथ्ये । अथो इति । प्रेति । एव ।
तेनं । जायते ॥ १७ ॥ एकविश्वा इत्यंक—विश्वद्याः । उक्थ्यः । सौरीषुं । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—
स्थित्ये । अथो इति । रुचंम् । एव । आत्मन् ।
धने । सप्तद्श इति सप्त—दृशः । अग्रिष्टोम इत्यंग्रि—स्तोमः । प्राजापत्यास्विति प्राजा—पृत्यासुं ।
उपहृत्यं इत्यंप—हृत्यः । उपहृविमत्यंप—हृवम् ।
एव । गुच्छिति । त्रिण्वाविति त्रि—न्वौ । अग्रि-

भवति तीव्रसोमो नामोक्थ्यविशेषः, यत्र शतमाशिरे दुहन्ति, तद्धर्मा स भवति चतुर्थमहः । एकविश उक्थ्यः सौरीषु ऋक्षु भवति पश्चममहः । सप्तदशोमिष्टोमः प्राजापत्यासु एव ऋक्षु उन

वावंग्रिष्टोमाव्भितं ऐन्द्रीषु विजिन्ते न्ये त्रयस्त्रिक्ष उक्थ्यो विश्वदेवीषु प्रतिष्ठित्ये विश्वजिथ्सर्वपृष्ठोतिरात्रो भवति सर्वस्याभिजित्ये ॥ १८ ॥

ष्ट्रोमावित्यंग्नि—स्तोमौ । अभितः । ऐन्द्रीषुं । वि-जित्या इति वि-जित्ये । त्रयस्त्रिप्श इति त्रयः— त्रिप्शः । उक्थ्यः । वृश्वदेवीिष्वति वैश्व—देवीषुं । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थित्ये । विश्वजिदिति वि-श्व—जित् । सर्वपृष्ठ इति सर्व—पृष्ठः । अतिरात्र इत्यंति—रात्रः । भवति । सर्वस्य । अभिजित्या इ-त्यभि—जित्ये ॥ १८ ॥ प्राजापत्यो वा एष युक्को यद्देशरात्रस्त्रिककुदा एता वे जायत एकंत्रिश्शच ॥ ५ ॥

पहन्यो भवति उपहेव साधुः पष्टमहः। उपहवं पूजां गच्छति। विणवाग्निष्टोमाविभतः त्रयांस्त्रशस्य पुरस्तादुपरिष्टाश्च सप्तममहः। तावुभाविवशेषात् ऐन्द्रीप्वृक्षु भवतः। त्रयांस्त्रश उक्थ्यो वैश्व-देवीषु ऋक्षु भवति अष्टममहः। विश्वजित्सर्वेष्टछोतिरात्रः दश-ममहः भवति। ष्टष्टसामानि रथन्तरादीनि रैवतान्तानि । विश्व-जित् सहस्रदक्षिणादिलक्षणः॥ इति सप्तमे द्वितीये पञ्चमानुवाकः

ऋतवो वे प्रजाकांमाः प्रजां नावि-न्दन्त तेऽकामयन्त प्रजा १ सृंजेमहि प्रजामवं रुन्धोमहि प्रजां विन्देमहि प्रजावंन्तरस्यामेति त एतमेकादश-रात्रमंपदयन्तमाऽहंरन्तेनांयजन्त त-

'ऋतवंः। वे। प्रजाकांमा इति प्रजा-कामाः।
प्रजामिति प्र-जाम्। न। अविन्दन्त्। ते। अकामयन्त्। प्रजामिति प्र-जाम्। सृजेमिहि। प्रजामिति प्र-जाम्। अवेति। रुन्धीमिहि। प्रजामिति
प्र-जाम्। विन्देमिहि। प्रजावंन्त् इति प्रजा-व्न्तः। स्याम्। इति। ते। एतम्। एकाद्शराञमित्येकादश-रात्रम्। अप्रयन्त्। तम्। एति।
अहर्त्। तेनं। अयजन्त्। ततः। वे। ते। प्र-

मिमाप्ता अहीनाः । अथ सत्त्राण्यारभ्यन्ते उभयतोतिरात्राणि । तत्र एकाद्रारात्रं विद्धाति—ऋतव इत्यादि ॥ ऋतवो वसन्ताद्यः प्रजाकामाः प्रजां नाविन्दन्तं नालभन्त । ते अका-मयन्त—प्रजां सृजेमिहि प्रजां स्त्रष्टुं समर्थाः स्याम, प्रजामवरु-चीमिहि नियन्तुं समर्थास्स्याम । विन्देमिहि लभेमिहि । प्रजावन्तः बहुप्रजाः सत्प्रजाः स्यामिति । ततस्ते एकाद्रारात्रेण सर्वमलभन्त । ततस्ते ऋतवः सर्वार्थहितलाभेन अभवन् भूतिमन्तस्सम्पन्नाः । यद्वा—

तो वे ते प्रजामंसृजन्त प्रजामवीह-न्धत प्रजामंविन्दन्त प्रजावन्तोभव-न्त ऋतवोभवन्तदार्त्वानांमार्तवृत्व-मृतूनां वा एते पुत्रास्तस्मात्॥१९॥ आर्त्वा उंच्यन्ते य एवं विद्वा स्सं

जामिति प्र-जाम् । असृजन्त । प्रजामिति प्रजाम् । अवेति । अरुन्धत् । प्रजामिति प्र-जाम् ।
अविन्दन्त् । प्रजावन्त् इति प्रजा-वन्तः । अभवन् । ते । ऋतवंः । अभवन् । तत् । आर्तवानाम् । आर्तवत्विमत्यातिव-त्वम् । ऋत्वाम् ।
वै । एते । पुत्राः । तस्मात् ॥ १९ ॥ आर्तवाः ।
उच्यन्ते । ये । एवम् । विद्वाः संः । एकाद्शरात्र-

ततस्त ऋतवः स्वेस्स्वैः ऋतुधॅर्मेयुंका ऋत्वनुरूपस्वभावभाजोभवन् । अथवा—वसन्तादयः ततः प्रभृति ऋतवोभवन् । अरणा ऋतवः एकादरारात्रेण सर्वाभिमतप्राप्तचा ऋतुव्यपदेशभाजोभवन्, तदार्तवा-नामार्तवत्वम् । ऋतुयोनिगतो द्रव्यविशेषः ऋतूत्पत्तिहेतुभूतः कालो वा । यथा—' ऋत्वियात्प्रजां विन्दामहे 'श्र इति । ऋतुभवास्सर्वाः प्रजा आर्तवाः । यत्कामा इमे यज्ञमासते तेषां तत आर्तवत्वं ऋतुप्रभवत्वं ऋतुभ्यो वोत्पद्यमा....

<sup>2</sup>ऋतूनां वा इत्यादि ॥ एते सर्वे जन्मिनः पुत्राः तेषामृतूनां

<sup>· \*</sup>सं, २-५-१.<sup>6</sup>

एकादशरात्रमासंते प्रजामेव सृजनेते प्रजामवं रुन्धते प्रजां विनदनते
प्रजावन्तो भवन्ति ज्योतिरतिरात्रो
भवति ज्योतिरेव पुरस्तांहधते सुवगस्यं लोकस्यानुंख्यात्ये पृष्ठयंष्यडु-

मित्येकादश-रात्रम् । आसंते । प्रजामिति प्र-जाम् । एव । सृज्नन्ते । प्रजामिति प्र-जाम् । अवेति । रुन्धते । प्रजामिति प्र-जाम् । अवेति । रुन्धते । प्रजामिति प्र-जाम् । विन्दुन्ते । प्रजावेन्त् इति प्रजा-वृन्तः । भवन्ति । ज्योतिः । अतिरात्र इत्यंति-रात्रः । भवति । ज्योतिः । एव । पुरस्तात् । दुधते । सुव-ग्रेस्येति सुवः-ग्रस्यं । लोकस्यं । अनुक्यात्या इन्त्यन्-क्यात्ये । पृष्काः । षुद्र इति षट्-अहः ।

<sup>&#</sup>x27;ऋत्वियात्प्रजां विन्दामहै '\* तस्मात्प्रजा आर्तवशब्देनोच्यन्ते हिति । य एवं विद्वानित्यादि । गतम् ॥

³ज्योतिरित्यादिरहः इ्धिः — ज्योतिस्तं ज्ञसमासादि छक्षणं एकाहः तद्धर्माऽतिरात्रः प्रथममहः; यागारम्म एव ज्योतिर्घारणात् स्वर्ग-स्यानुक्रमेण प्रकाशो भवतीति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>प्टष्ठच इत्यादि ॥ द्वादशाहस्य द्वितीयदिवसप्रभृति प्रष्ठच-

<sup>₩</sup>H. २-4-9.6

हो अवितृ षड्डा ऋतवृष्णद्वृष्ठानि पृष्ठेरे-वर्तून्वारोहन्त्यृतुभिस्संवत्स्र ते सं-वत्स्र एव प्रति तिष्ठन्ति चतुर्वि ४-हो। भविति चतुर्वि ४ इत्यक्षरा गा-यत्री ॥२०॥ गायत्रं बंहावर्च्सं गां-यत्रियासेव बंहावर्च्से प्रति तिष्ठन्ति

भवति । षद् । वे । ऋतवंः । षट् । पृष्ठानि । पृ-ष्ठेः । एव । ऋतून् । अन्वारोहन्तीत्येनु-आरोह-न्ति । ऋतुभिरित्यृतु-भिः । संवत्स्रमिति सं-वत्स्रम् । ते । संवत्सर इति सं-वत्सरे । एव । प्रतीति । तिष्ठान्ति । चतुर्विश्वा इति चतुः-विश्-शः । भवति । चतुर्विश्वात्यक्षरेति चतुर्विश्वा-विभामिति ब्रह्म-वर्चसम् । गायत्रम् । ब्रह्म-वर्चसमिति ब्रह्म-वर्चसम् । गायत्रियाम् । एव । ब्रह्मवर्चस् इति ब्रह्म-वर्चसे । प्रतीति । तिष्ठन्ति ।

ष्पडहः । तत्र त्रिवृद्गिष्टोमो रथन्तरसामा प्रथमः। पश्चद्रा उन्थ्यो वृहत्सामा द्वितीयः । सप्तद्रा उन्थ्यो वैद्धपसामा तृ-तीयः । एकविराष्पोडशी उन्थ्यो वैराजसामा चतुर्थः । त्रिण-व उन्थ्यः शाक्करसामा पश्चमः । त्रयस्त्रिश उन्थ्यो रैवतसा-मा षष्ठः । एछानि रथन्तरादीनि। वृहत्सामा तृतीयः एकाद्शरात्र इति। चतुश्रत्वारिश्शो भंवति चतुंश्रत्वा-रिश्शदक्षरा त्रिष्टुगिन्द्रियं त्रिष्टुन्ति-ष्टुभ्येवेन्द्रिये प्रति तिष्ठन्त्यष्टाचत्वा-रिश्शो भंवत्यष्टाचंत्वारिश्शदक्षरा जगंती जागंताः प्शवो जगंत्यामेव प्शुषु प्रति तिष्ठन्त्येकादशराशो भं-वति पश्च वा ऋतवं आर्तवाः पश्च-

चतुश्चत्वारिश्वा इति चतुः—चत्वारिश्वाः । भवति । चतुंश्चत्वारिश्वाशदक्षरेति चतुंश्चत्वारिश्वात्—अक्षरा । त्रिष्ठक् । इन्द्रियम । त्रिष्ठुप् । त्रिष्ठुभिं । एव । इन्द्रिये । प्रतीति । तिष्ठान्ति । अष्टाचत्वारिश्वा इत्यंष्टा—चत्वारिश्वाः । भवति ।
अष्टाचंत्वारिश्वादक्षरेत्यष्टाचंत्वारिश्वाद —अक्षरा ।
जगंती । जागंताः । पृद्यावंः । जगंत्याम् । एव ।
पृद्युषुं । प्रतीति । तिष्ठान्ति । एकाद्वारात्र इत्येंकादशा—रात्रः । भवति । विश्वानि । व्यात्वेषुं । संवआर्त्वाः । पश्चं । ऋतुषुं । एव । आर्त्वेषुं । संव-

अतिरात्रावभितो भवत इति, अतिरात्रमेकाद्शं वक्ष्यामीति मन्यते इत्यादि॥

<sup>5</sup>पञ्च वा इत्यादि ॥ ऋतवः पञ्च । आतेवा ऋतुस्वभावाश्च पञ्च । प्रनायाः उभयतः परित्रहार्थं च—यागसाध्याः प्रनाः— र्तुष्वेवात्वेषुं संवत्स्रे प्रतिष्ठायं प्र-जामवं रुन्धतेऽतिरात्राविभतो भव-तः प्रजाये परिगृहीत्ये ॥ २१ ॥ ऐन्द्रवाय्वायांन्गृक्षीयायः कामयेत

त्सर इति सं-वृत्सरे । प्रतिष्ठायेति प्रति-स्थायं ।
प्रजामिति प्र-जाम् । अवेति । रुन्धते । अतिरात्रावित्यंति-रात्रौ । अभितः । भवतः । प्रजाया इति
प्र-जाये । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये ॥२१॥

णुते पुत्रास्तस्मां हायुत्रयेकान्न पश्चाशाचि।।६॥
े ऐन्द्रवायुवाश्चानित्यैन्द्रवायुव-अश्चान् । गृह्धीयात् । यः । कामयेत । यथापूर्वमिति यथा-पू-

आद्यनसानयोः अतिरात्राभ्यां परिगृह्यते परितो रक्ष्यते इति । तस्मात्म्रजापरिम्रहार्थं उभयते।ऽतिरात्रं भवतीति ॥ इति सप्तमे द्वितीये पष्टोनुवाकः

्येअतः परं द्वादशाहप्रकरणम् । एते काम्या ग्रहाग्रताविधयः । कै-चिन्नैमित्तिकाः बृहत्प्ष्ठपक्षे नियमार्थाः । ऐन्द्रवायवाग्रानित्यादि ॥ ऐन्द्रवायवप्रथमान् गृद्धीयात्, सामर्थ्याद्रहानिति गम्यते । वक्ष्यति च 'पूर्णान्ग्रहान्गृद्धीयात् '\* इति । यथापूर्वं पूर्वानितवृत्त्या तेनैव

<sup>\*</sup>तै. सं. ७-२·७.<sup>10</sup>

यथापूर्व प्रजाः कंल्पेर्नितं यज्ञस्य वे क्रृप्तिमनुं प्रजाः कंल्पन्ते यज्ञ-स्याक्रृप्तिमनु न कंल्पन्ते यथापूर्व-मेव प्रजाः कंल्पयित् न ज्यायार्थ-सं कनीयानित क्रामत्येन्द्रवायवायां-

र्वस् । प्रजा इति प्र-जाः । कृत्पेर्न् । इति । यज्ञस्यं । वे । क्र्रिस् । अन्विति । प्रजा इति प्रजाः । कृत्पन्ते । यज्ञस्यं । अक्रिस् । अन्विति ।
न । कृत्पन्ते । यथापूर्विमिति यथा-पूर्वम् । एव ।
प्रजा इति प्र-जाः । कृत्प्यति । न । ज्यायार्थसम् । कृनीयान् । अतीति । क्रामिति । धेन्द्रवाय-

क्रमेण कल्पेरन् नासामझस्येन । पदार्थानितवृत्त्याऽव्ययीभावः । यथा साहर्थे—यथा पूर्वाः प्रजाः पूर्वपुरुपसंत्रनिधन्यः प्रवर्तन्ते एवं मम प्रवर्तन्तामिति विपर्ययस्याप्रसङ्गार्थं प्रसक्तस्य वा निवृत्त्यर्थम् । तेनेयं कामे निमित्ते वा ग्रहाग्रता । यज्ञस्यिति । यज्ञस्य क्षृप्तिः सम्यक्तवं, तेन हेतुना प्रजाः कल्पन्ते सम्यग्वर्तन्ते, यज्ञाक्षृप्त्या च न कल्पन्ते । 'तृतीयार्थे' इति हेतो अनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । तस्मादैन्द्रन्वायवाग्रतया यथापूर्वं प्रजाः कल्पयिति । ऐन्द्रवायवस्य ग्रन्हाणां प्रधानत्वात् तद्ग्रतया न किचिदसामञ्जस्यमिति । तदेनवाह—न ज्यायांसिमिति ॥

<sup>2</sup>द्वितीयः पक्षे **S**सामअस्याभावोदाहरणप्रदर्शनार्थम् । आमयावी CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA नगृह्णीयादामयाविनंः प्राणेन् वा एष व्यृध्यते यस्यामयंति प्राण ऐन्द्रवा-यवः प्राणेनेवेन् समंध्यति मैत्रा-वरुणात्रांनगृह्णीर्न् येषां दीक्षितानां प्रमीयेत ॥ २२॥ प्राणापानाभ्यां

वाग्रानित्यें-द्रवायव—अग्रान् । गृहीयात् । आम्या-विनंः । प्राणेनेति प्र—अनेनं । वे । एषः । वीति । ऋष्यते । यस्यं । आमयंति । प्राण इति प्र—अ-नः । ऐन्द्रवायव इत्येन्द्र—वायवः । प्राणेनेति प्र— अनेनं । एव । एनम् । समिति । अर्धयति । भै-त्राव्रुणात्रानिति मेत्रावरुण—अग्रान् । गृहीर्न् । येषांम् । दीक्षितानांम् । प्रमीयेति प्र—मीयेत ॥ २२ ॥ प्राणापानाभ्यामिति प्राण—अपानाभ्याम् ।

रोगवान् । 'बहुलं छन्द्सि ' इति विनिः, 'अन्येपामपि दृश्यते ' इति दीर्घः । यस्यामयतीति । आमय इति देशः । 'रु-जार्थानाम् ' इति कर्मणि षष्ठी । प्राणात्मन ऐन्द्रवायवस्य प्रधानत्वात् तद्यतोग्रहणात् प्रथमत एव प्राणवन्तमेनं करोति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मैत्रावरुणात्रान् गृह्णीरित्रिति ॥ सत्र एव, बहुवचनात् । येषां दीक्षितानां मध्ये कश्चित्प्रमीयेत एकस्य मरणेन सर्वे प्राणापा-नाभ्यां व्युध्यन्ते । तस्मात्प्राणापानभूतयोर्मित्रावरुणयोः प्राथम्यात्प्रा-

वा एते व्यृंध्यन्ते येषां दिक्षितानां प्र-भीयंते प्राणापानो मित्रावरंणो प्रा-णापानावेव मुंख्तः परि हरन्त आश्विनायान्गृहीतानुजावरोश्विनीवे देवानांमानुजावरो पृश्वेवायं प-येताम्श्विनावेतस्यं देवता य आंनु-

वै। एते। विति। ऋष्यन्ते। येषाम्। द्वाक्षितानाम्। प्रमीयंत् इति प्र—मीयंते। प्राणापानाविति
प्राण—अपानी। मित्रावर्णाविति मित्रा—वर्रणी।
प्राणापानाविति प्राण—अपानी। एव। मुख्तः।
परीति। हर्न्ते। आश्वनाग्रानित्याश्वन—अग्रान्। गृक्षीत्। आनुजावर इत्यानु—जावरः।
अश्वनी। वै। देवानाम्। आनुजावरावित्यानु—
जावरौ। पश्चा। इव्। अश्रम्। परीति। ऐत्यम्।
अश्वनी। एतस्यं। देवतां। यः। आनुजावर इ-

णापानावेव मुखतः परिहरन्ते, आरभ्य समाद्धते, न ताम्यां विनियुज्यन्ते ॥

<sup>4</sup>आश्विनात्रानित्यादि ॥ आनुजावरः उत्तमस्सन् समानानामव-रत्वेन पश्चाज्जातः आनुजावरः । सान्नाय्यानुजावरानुष्टुभादीनां स्वार्थिकोऽण् । अश्विनो हि देवानामानुजावरो । पश्चादेवानां जावरस्तावेवेनभग्नं परिणयतदशु-काश्रांनगृतीत गृतश्रीः प्रातृष्ठाकांमो-सौ वा आंदित्यदशुक एषोन्तोन्तं मनुष्यंः॥२३॥ श्रिये गृत्वा नि वंतृते-

त्यांनु—जावरः। तो । एव । एनम् । अश्रंम् । परीति । नयतः । श्रुकाश्रानिति श्रुक्र—अश्रान् । गृहीत । गृतश्रीरिति गृत—श्रीः। प्रतिष्ठाकांम् इति प्रतिष्ठा—कामः । असो । वे । आदित्यः । श्रुक्तः । एषः । अन्तः । अन्तंम् । मृनुष्यः ॥ २३ ॥ श्रिये ।
गृत्वा । नीति । वर्तते । अन्तांत् । एव । अन्तंम्।

अयं श्रेष्ठचं पर्येतां अभजताम् । 'पश्च पश्चा च छन्दिसि' इति पश्चराव्दो निपात्यते । अश्विनावेतस्य देवतेत्यादि । गतम् ॥

म्युकाश्रानित्यादि ॥ गता प्राप्ता श्रीर्येन स गतश्रीः। शुश्रुवान् ग्रामणी राजन्यः स प्रतिष्ठाकामः श्रियः स्थिरत्वं कामयमानः
न हसेदियम्, अपि तु प्रकर्षकाष्टां गच्छेदिति । एपोन्त इति । एप
आदित्यः श्रियः अन्तः प्रकर्षकाष्टा । तत्कार्यत्वात्ताच्छञ्चम् ।
तस्मात् अनया शुक्राग्रतया मनुष्यः श्रियः अन्तं प्रकर्षकाष्टां
गत्वा निवर्तते, तिन्नयममत्र वर्तते । यहा—व्यावर्तयते मनुष्य]मात्रात् ।
तदेवाह—अन्तादिति । अन्तादेव आदित्यादेव पुनरप्यन्तं प्रकर्षकाष्टामारभते । यहा—पूर्वप्रकर्षकाष्टाया उपरि पुनरपरां प्रकर्षकाष्टामारभते । ततः परं पापीयान्न भवति, न हसतीति यावत् ।
अथवा—गतश्रीदिरद्रः गता नष्टा श्रीरस्येति । स प्रतिष्ठाकामः।

उन्तिंद्वान्त्मा रंभते न ततः पापीं-यान्भवति मन्थ्यंत्रान्गृह्णीताभिचरं-व्रातिपात्रं वा एतद्यनमंन्थिणात्रं मृत्यु-नैवैनं प्राहयति ताजगार्तिमार्छेत्या-प्रयुणाप्रांन्गृह्णीत् यस्यं पिता पिं-

एति । र्भते । न । ततंः । पापीयान । भवति । अभिचर्तित्यंभि-चरन् । आर्तपात्रमित्यंति-पात्रम् ।
चै। एतत् । यत् । मन्थिपात्रमिति मन्थि-पात्रम् ।
मृत्युनां । एव । एनम् । आह्यति । ताजक् । आतिम्। एति । ऋच्छति । 'आश्रयणाम्नानित्यांप्रयण-

एपोन्त इति । एप ह्यादित्यः श्रियोन्तः अन्तकारीति पापेहतुः। तस्मात् श्रियः अन्तं दारिद्रचकाष्टामिप गत्वा स्थितोऽपि मनुष्यः अनया प्रहाप्रतया ततो निवर्तते । कुत इत्याह—अन्तादेव ततो दारिद्रात् निवर्तते एव । हेतुमाह—अन्तमारभते इति । शुक्रा-प्रतया ह्यन्तकारिणमादित्यमारभते प्रथमतो गच्छिति । तस्मात्ततः प्रभृति पापीयान् दरिद्रो न भवतीति ॥

<sup>6</sup>मन्थ्यय्रानिति ॥ आर्तपात्रामिति । आर्तकारं पात्रं आर्त-पात्रम् । पात्रमेवाभिचर्यमाणं मृत्युना स्राह्यति । गन्थ्यस्रतया स तदानीमेवार्ति गच्छति, एतेन गच्छति अन्यः आर्तिकर्मा ॥

<sup>7</sup>यस्य पितेत्यादि ॥ यस्य पिता पितामहश्च पुण्यस्स्यात् पुण्यतरो भवति । अथापि तत्पुण्यतरत्वं स्वयं यो न प्रामु-

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

तामहः पुण्यस्स्याद्य तत्र प्रांत्रुयाद्याचा वा एष इंन्द्रियेण व्यृध्यते
यस्यं पिता पितामहः पुण्यः ॥२४॥
भवत्यय तत्र प्राप्तोत्युरं इवैतय्ज्ञस्य वाणिव यदांश्रयणो वाचैवैनंमिन्द्रियेण समर्थयति न ततः पा-

अग्रान्।गृह्णीत्।यस्यं। पिता । पितामहः। पुण्यंः। स्यात्। अथं।तत्। न। प्राप्तुयादिति प्र—आप्नुयात्। वाचा। वै। एषः। इन्द्रियेणं। वीति। ऋध्यते। यस्यं। पिता। पितामहः। पुण्यंः॥ २४॥ अ-। अथं। तत्। न। प्राप्तोतीति प्र—आप्नोति। अथं। तत्। न। प्राप्तोतीति प्र—आप्नोति। हव्। एतत्। यज्ञस्यं। वाक्। इव्।यत्। आग्रयणः। वाचा। एव। एनम्। इन्द्रियेणं। सिमिति। अर्थयति। न। ततः। पापीयान्। भू-

यात् ऊन एव स्याद्विद्याधनादिभिः स आग्रयणात्रान् गृहीतेति । वाचेत्यादि । वाचा इन्द्रियेण वीर्येण च एप व्यृद्धचते
वियुज्यते । वाचा वीर्येण च वियुक्तः पुरुषः तथा भवति ।
उर इवेत्यादि । आग्रयणग्रहोप्युर इव वीर्यस्थानिमव यज्ञस्य
वागिव, तद्र्हणानन्तरं वाचो विसर्गात् । तस्मादाग्रयणाग्रतया
वागादिभिरेनं समर्थयिति, ततः परं पापीयान्न भवति, तदेव पुण्यं प्राप्तोति वागिन्द्रियसंपन्त्या ।।

xi-38

पीयान्भवत्युकथ्यां आन्गृह्णाताभिच्यं-माण्यसर्वेषां वा एतत्पात्रांणामि-न्द्रियं यदुंकथ्यपात्र सर्वेण्वेनेमि-न्द्रियेणाति प्रयुंह्य सर्वेह्यभि नो नेषि वस्य इति पुरोहचं कुर्याद्वाग्वे

वृति । उक्थां ग्रानित्युक्थ्यं — अग्रान् । गृह्णीतः । अभिच्यं माणः । सर्वेषामः । वै । प्रति । पात्रीणामः । इन्द्रियमः । यतः । उक्थ्यपा- वामित्युक्थ्यं — पात्रीणामः । इन्द्रियमः । यतः । उक्थ्यपा- वामित्युक्थ्यं — पात्रमः । सर्वेणः । एव । एनमः । इन्द्रियेणं । अति । प्रति । युक्के । सर्वेस्वति प्रानि । क्षिति । व्यक्ति । व्यक्ति । पुरोरुक्ति । निः । नेषि । वस्यः । इति । पुरोरुक्ति । ति पुरः — रुचेमः । कुर्यातः । वाकः । वै ।। २५०

<sup>8</sup>सेर्नेपामित्यादि ॥ सर्नेपां पात्राणां इन्द्रियं वीर्यं उक्थ्यपात्रं इन्द्रि-यसंबन्धात् । सर्वेण वीर्येण एनमभिचरितारमितप्रयुक्के अति-क्रम्य प्रयुक्के ॥

ैपुरोरुचिमिति ॥ पुरस्ताद्रोचियति ग्रहीमिति पुरोरुक् । 'स-रस्वत्यभि नः '\* इति पुरोरुचं कुर्यात् । नित्यो निवर्तते 'उपया-मगृहीतः ' इति । वाग्वा इत्यादि । तत्र निर्वचनं कृतम् । मन्तार्थस्तु—हे सरस्वति! अस्मानाभिमुख्येन वस्यः वरिष्ठं प्रा-णादिकं प्रापय । मा चास्मान् पस्करीः हिसीः । मा चा-

<sup>\*</sup> ब्रा. २-४-३,

॥ २५ ॥ सरंस्वती वाचेवेनमिति प्रयुंके मा त्वत्क्षेत्राण्यरंणानि गन्मे-त्यांह मृत्योवें क्षेत्राण्यरंणानि तेनेव मृत्योः क्षेत्रांणि न गंच्छति पूर्णा-न्यहांन्गृह्णीयादामयाविनंः प्राणान् वा एतस्य शुगृंच्छति यस्यामयंति

सरंस्वती । वृत्वा । एव । एनम् । अति । प्रति । युक्के । मा । त्वत् । क्षेत्रांणि । अरंणानि । गृन्म । इति । आह् । मृत्योः । वे । क्षेत्रांणि । अरंणानि । तेनं । एव । मृत्योः । क्षेत्रांणि । न । गृञ्छति । वे । पृण्णिन् । महानं । गृह्योयात् । आमयाविनंः । प्राण्णानिति प्र—अनान् । वे । एतस्यं । शुक् । ऋञ्छ- ति । यस्यं । आमयंति । प्राणा इति प्र—अनाः ।

स्मानागत्य पयसा हविषा च विधिता धाक्षीः । अपि तु स-रूयेनास्मान् जुपस्व वेश्या वेश्यतया अभिगम्यतया च । किं च—त्वत्प्रसादात् मृत्योः क्षेत्राणि क्षपणशीलानि अरणानि अरणीयानि क्षेत्राणि स्थानानि मा गन्मेति ॥

10 पूर्णानित्यादि ॥ शुक् शोकः । यदा प्राणान् शुक् प्रा-भिनिति तदा पुरुषस्य आमयत्यामयः । कमीण षष्ठी । तत्र प्राणात्मकानां प्रहाणां पूर्णतया शोकाभावादामयाभावः । ततश्र प्राणा प्रहाः प्राणानेवास्यं शुचो मुंश्रत्युत यद्येतासुर्भवंति जीवंत्येव पूणान्महान्गृह्णीयाद्यर्हिं पूर्जन्यो न
वर्षेत्प्राणान् वा एतर्हिं प्रजानाः इ
गुगृंच्छति यर्हिं पूर्जन्यो न वर्षंति
प्राणा महाः प्राणानेव प्रजानाः शु-

प्रहां:।प्राणानिति प्र—अनान्। एव। अस्य। शुचः।
मुञ्जति । उत । यदि । इतासुरितीत—असुः। भवंति । जीवंति । एव । "पूर्णान् । प्रहान् । गृहीयात् । यर्हि । पूर्जन्यः। न । वर्षेत् । प्राणानिति प्र—अनान् । वे । एतर्हि । प्रजानामिति प्र—
जानांम्। शुक् । ऋच्छति । यर्हि । पूर्जन्यः। न ।
वर्षेति । प्राणा इति प्र—अनाः । प्रहांः। प्राणानिति प्र—अनान् । एव । प्रजानामिति प्र—जा-

गतासुरिप जीवत्येव । 'वा दान्तशान्तपूर्ण' इति णान्तो नि-पात्यते ॥

<sup>11</sup>याई पर्जन्य इत्यादि ॥ पूर्ववत् । अनद्यतेने हिल्प्रत्ययः । वर्षाभोवन प्रजानां प्राणान् शुगृच्छति । तत्र प्राणात्मकानां प्रहाणां पूर्णतया प्रजानां प्राणान् शुचो मुश्चन्ति, प्रकर्षेण व-र्षे पिति पर्जन्यः । एवं द्वादशाह एव प्रहायता विहिता । अन्ये

चो मुंश्रति ताजकप्र वंर्षित ॥२६॥ गायत्रो वा ऐन्द्रवायवो गांयत्रं प्रां-यणीयमहस्तस्मात्प्रायणीयेऽहंत्रेन्द्र-

नांस्। शुचः। सु<u>ञ्चति । ताजक् । प्रेति । वर्ष</u>-ति ॥ २६ ॥

मृ मीयेत मनुष्यं ऋध्यते यस्यं पिता पिता-महः पुण्यो वाग्वा एव पूर्णान्महान्प-श्रंवि १ शतिश्व ॥ ७ ॥

'गायत्रः । वे । ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्र-वायवः । गायत्रम् । प्रायणीयमिति प्र-अयनीयम् । अहंः। तस्मात् । प्रायणीय इति प्र-अयनीये । अहन् ।

आहु:—खादिरादिवत्पात्रेषु यत्र प्रहणं तत्र वाक्येन प्रहाप्रता गच्छाते इति ज्योतिष्टोम एव विधीयते । उत्तरानुवाकप्रभृति द्वा-दशाह एवेति ॥

इति सप्तमे द्वितीये सप्तमोनुवाकः.

¹अधुना द्वादशाहस्य नित्यप्रहाम्रताङ्कृतिः प्रदर्श्यते । तत्र द्विविधो द्वादशाहः—अञ्यूढो व्यूढश्च तद्विकार इति । तत्र प्र-थमो यथा—ऐन्द्रवायवाम्रो प्रायणीयोदयनीयो दशमं चाहः । अथेतरेषां नवानामैन्द्रवायवाम्रं प्रथममहः, अथ शुक्राम्रम्, अथाग्रयणाम्रम्, एवं विहित....निका........इति । अथ व्यूढो वायवो गृंह्यते स्व एवेनं मायतंने गृहाति त्रेष्ठं भो वे शुक्रस्त्रेष्ठं में दिती-

ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्र-वायवः। गृह्यते । स्वे । एव । एन्म् । आयतंन इत्यां-यतंने । गृह्याति । वैत्रैष्टुं-भः। वे । शुक्रः। त्रैष्टुंभम् । द्वितीयंम् । अहंः।

यथा—ऐन्द्रवायवाग्रो प्रायणीयोदयनीयो । अथेतरेषां दशाना-मैन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, अथ शुक्राग्रम्, अथ द्वे आग्रयणाग्रे अथ ऐन्द्रवायवाग्रम्, अथ द्वे शुक्राग्रे, अथ आग्रयणाग्रम्, अथ द्वे ऐन्द्रवायवाग्रे इति । विवहनक्रमश्चेषामनुवाकान्ते दर्शयिष्यते ॥

आदौ तु व्यूहान्यहानि ऋमेण दर्शयति—गायत्रो वा इत्यादि ॥ ऐन्द्रवायवो यहो गायत्रं गायत्रभक्तं, प्राथम्यात् । तथा
प्रायणीयमहः प्राथम्यादेव गायत्रम् । तस्मात्प्रायणीये दरारात्रस्य
प्रथमेऽहिन प्राथम्यादेव प्रायणीयव्यपदेशभाजित्वात्, द्वादशाहस्य
द्वितीयेऽहिन । यद्वा—प्रथमस्यातिरात्रस्य प्रथमत्वात्प्रायणीयेऽहिन
ऐन्द्रवायवो गृह्यते प्रथममिति भावः, अन्यथा वचनानर्थक्यात्,
यत्र कचन प्रहणस्य वचनमन्तरेणापि सिद्धत्वात् । एवं सर्वश्र
द्रष्टव्यम् । प्रायणं प्रारम्भः, तत्र भवः प्रायणीयः । दिगादित्वाच्छः । यद्वा—प्रायणं स्वर्गगमनादिकर्म, तत्प्रयोजनमस्येति ।
अनुप्रवचनादित्वाच्छः । स्व एवायतने स्थाने एनं गृह्याति
गायत्रं गायत्रेण, गायत्रत्वात् द्वयोः ॥

<sup>2</sup>त्रेष्टुमः श्रुक्रः त्रिष्टुव्मित्त्वात् । त्रेष्टुमं द्वितीयमहः, गायत्र्या अनन्तरत्वात् । तस्माद्वितीयेऽहानि दशरात्रस्य शुक्रः प्रथमं गृह्यते इति पूर्ववत् तद्दृष्टव्यम् ॥

303

यमहस्तस्मांद्वितीयेऽहंज्छुको गृंद्यते स्व एवेनेमायतंने गृह्णाति जागंतो वा आंत्रयणो जागंतं तृतीयमहस्त-स्मांचृतीयेऽहंन्नाप्रयणो गृंद्यते स्व एवेनेमायतंने गृह्णात्येतदे ॥ २७॥

तस्मात् । हितीये । अहन् । शुक्रः । गृह्यते । स्वे । एव । एन्म् । आयतंन् इत्यां-यतंने ।
गृह्वाति । जागंतः । वे । आग्रयणः । जागंतम् ।
तृतीयंम् । अहंः । तस्मात् । तृतीये । अहन् ।
आग्रयणः । गृह्यते । स्वे । एव । एन्म् । आयतंन इत्यां-यतंने । गृह्वाति । प्तत् । वे ॥ २०॥

³जागत आत्रयणः । उभयोस्तृतीयसवने साहचर्यात् तृतीयत्व-साम्यात् जागतं तृतीयमहः । तस्मादित्यादि । गतम् ॥

ग्लहा इत्यादि ॥ एतदात्रयणत्रहात्रतावनृतीयमहर्यज्ञं त्रिरात्रमापत् अवामोत् । यस्माद्वा एतच्छन्दांसि जगत्यन्तानि सर्वाण्यामाति—
छन्दस्समाप्तो हि यागसमाप्तिः, तत्राग्रयणे यज्ञावाप्तिरभूदिति—ततश्रतुर्थेऽह्नि द्वितीयस्य यज्ञस्य प्रथमे आग्रयणं प्रथमं गृह्यते ।
यस्मादेवमाग्रयणः श्वो गृह्यते तद्यज्ञं यत्रादृशन् उद्पाद्यन् छरांस्यपश्यन् तत एवाग्रयणादारभ्य एनं यज्ञं पुनः प्रयुद्धे,
आग्रयणात्रता पुनरावतिते इति यावत्, यज्ञदर्शनाधारत्वेन तस्य

युज्ञमांप्यच्छन्दा ५ स्याप्तीति यदांप्रयुणदृश्वी गृह्यते युत्रैव युज्ञमहं शनततं एवेतं पुनः प्र युंक्के जगन्मुखो वे हितीयंश्विरात्रो जागंत आप्रयुणो यचंतुर्थेऽहं त्राप्रयुणो गृह्यते
स्व एवेनं मायतं ने गृह्यात्यथो स्वमेव

यज्ञम् । आपृत् । यत् । छन्दार्शस । आप्नोति । यत् । आप्रयणः । श्वः । गृह्यते । यत्रं । एव । य- ज्ञम् । अदंशन् । ततः । एव । एनम् । पुनः । प्रे- ति । युक्ते । कंगन्मुख् इति जगत्-मुखः । वे । विद्याप्र इति त्रि-रात्रः । जागतः । आ- प्रयणः । यत् । चतुर्थे । अहनं । आप्रयणः । गृ- ह्यते । स्वे । एव । एनम् । आयतंन इत्यां—यतंने । गृह्याति । अथो इति । स्वम् । एव । छन्दंः । अ-

प्रशस्तत्वात् । दशेर्लुङि इरिन्वाच्च्लेरङादेशः, 'ऋदशोऽङि गुणः' इति व्यत्ययेन न प्रवर्तते ॥

<sup>5</sup>जगन्मुख । इत्यादि ॥ जागतराथन्तरवार्हतत्वाद्वितीयः त्रिरात्रः जगन्मुखः । जगत्सामप्रधानत्वात् जागतत्वमाग्रयणस्योक्तम् । स्व एव जागते आयतने एनमाग्रयणं गृह्णाति । अथो अपि चै स्वयमेव छन्दो जगतीमनुपर्यार्वतते द्वितीयत्रिरात्रसंबन्धीन्यहानि छन्दोऽनुं प्यिवितिन्ते रार्थन्तरो वा ऐन्द्रवायवो रार्थन्तरं पश्चममह्स्त-स्मात्पश्चमेऽहन्नं ॥ २८ ॥ ऐन्द्रवा-यवो गृंद्यते स्व एवैनंसायतंने गृ-हाति वार्हतो वे शुको वार्हतः

न्विति । प्यिवितिन्त इति परि-आवितिन्ते । 'रार्थ-न्तर् इति रार्थ-तरः । वे । ऐन्द्रवाय्य इत्यैन्द्र-वाय्यः । रार्थन्तर्मिति रार्थ-तरम् । पश्चमम् । अहंः । तस्मीत् । पश्चमे । अहन् ॥ २८ ॥ ऐन्द्र-वाय्य इत्यैन्द्र-वाय्यः । गृह्यते । स्वे । एव । ए-वम् । आयतं व इत्यो-यतं ने । गृह्याति । 'वार्हतः । वे । शुक्रः । वार्हतम् । षष्ठम् । अहंः । तस्मीत् ।

स्वेन छन्दसा अनुपयावर्तन्त इत्यर्थः । पूर्ववद्गतिनिघातसमासौ, तृ-तीयार्थे अनोः कर्मप्रवचनीयत्वम् । यद्या—स्वयमेव पर्यावर्तन्ते ॥

<sup>6</sup>राथन्तरो वा ऐन्द्रवायवः, इयोरिप प्राथम्यात्, साहचर्या-च्च । राथन्तरं पञ्चममहः रथन्तरप्रधानत्वात् । तस्मादित्या-दि । गतम् ॥

<sup>7</sup>बाईतः शुक्रः, बृहद्गक्तित्वात् । बाईतं पष्ठमहः, कमात्। तस्मादित्यादि । स्व एव बाईते एनं गृह्णाति ॥

<sup>\*</sup>स्वयमेव छन्दः अनु तदेव पर्यावर्तते.

ष्ष्रमहस्तस्मात्ष्षेऽहं ज्छुको गृं हाते स्व एवेनं मायतं ने गृह्यात्येत है हिती यं यज्ञमां प्रचच्छन्दा श्रेस्याप्तोति यच्छु-क्रव्यवो गृह्यते यत्रैव यज्ञमहं शन्ततं एवेनं पुनः प्र युक्के त्रिष्ठ हुं खो वे तृती यं स्विरात्र स्वेष्ठं भः ॥ २९॥ शु-को यथ्मं समे दुं ज्छुको गृह्यते स्व

ष्षे । अहन् । शुकाः । गृह्यते । स्वे । एव । एनम् । आयतंन इत्यां-यतंने । गृह्यति । धृतत् ।
वै। द्वितीयंम् । युज्ञम् । आपत् । यत् । छन्दा रसि । आप्नोति । यत् । शुकाः । श्वः । गृह्यते ।
यत्रं। एव। युज्ञम् । अहंशन् । ततः । एव । एनम् ।
पुनः । प्रेति । युक्के । श्विष्ठक्षंख इति च्विष्ठक्न्-मुखः । वे । तृतीयंः । चिरात्र इति चिर्च्याः । त्रैपृंभः ॥ २९ ॥ शुकाः । यत् । स्प्तमे । अहन्दे ।
शुकाः । गृह्यते । स्वे । एव । एनम् । आ्यतंन इ-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>एतद्वा इत्यादि ॥ द्वितीयं त्रिरात्रं यज्ञं शुक्राग्रतावत् अह-रापत् छन्दांसि बृहत्यन्तानि । यच्छुक इत्यादि । गतम् ॥ <sup>8</sup>त्रिष्टुङ्गुख इति ॥ त्रिष्टुग्वाक्प्राणसंवन्धित्वात् तृतीयत्रिरात्र

एवेनंमायतंने गृह्यात्यथो स्वमेव छन्दोऽनुं प्यवितन्ते वाग्वा आंम-यणो वागेष्टममहस्तस्मदिष्टमेऽहंन्ना-प्रयणो गृंद्यते स्व एवेनंमायतंने गृ-ह्याति प्राणो वा ऐन्द्रवायवः प्राणो नेव्समहस्तस्मांत्रवृमेऽहंन्नेन्द्रवायवो

त्यां—यतंते । गृह्णाति । अथो इति । स्वम् । एव । छन्दंः । अन्विति । प्यवितिन्त इति परि—आविति । व्यवितिन्त इति परि—आविति । व्यवितिन्त इति परि—आविति । व्यक् । व्यक् । व्यक् । अष्टमम् । अहंः । तस्मति । अष्टमे । अहन्दं । आग्रयणः । गृह्यते । स्वे । एव । एनम् । आयतंन इत्यां—यतं । गृह्यते । प्वाप्यव इत्येन्द्र—वायवः । प्राण इति प्र—अनः । वे । ऐन्द्र-वायवः । प्राण इति प्र—अनः । नवमम् । अहंः । तस्मति । नवमे । अहन्दं । ऐन्द्र-न्द्रवायवः इत्येन्द्र—वायवः । गृह्यते । स्वे । एव । नद्रवायवः इत्येन्द्र—वायवः । गृह्यते । स्वे । एव ।

संबन्धिनामह्राम् । त्रेष्टुभः शुक्रः, द्वितीयत्वाह्वयोः । यत्सप्तमेऽहान्न-त्यादि । तृतीयं त्रिरात्रं यज्ञम् । छन्दांसीत्यादि । गतम् ॥

<sup>10</sup> वाग्वा इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>प्राण ऐन्द्रवायवः, तत्संबन्धात्प्राणो नवममहः, नवमत्वान्व-यात्, प्राणानां च नवत्वान्वयात् ॥

गृंह्यते स्व एवेनंमायतंने गृहात्ये-तत् ॥ ३०॥ वे तृतीयं यद्यमांप्य-च्छन्दारं स्याप्नोति यदैन्द्रवायवद्यवे गृह्यते यत्रेव यद्यमहंशान्ततं एवेनं पुनः प्र युक्केऽथो स्वमेव छन्दोऽनं प्-यांवंतन्ते प्थो वा एतेऽध्यपंथेन य-नित् येंऽन्येनेंन्द्रवायवात्मंतिपद्यन्तेऽ-

एन्स् । आयतंन् इत्यां—यतंने । गृह्णाति । 'धुतत् । ।। ३० ॥ व । तृतीयंस् । यज्ञम् । आपत् । यत् । छन्दार्शसे । आप्रोति । यत् । छन्द्रवायव इत्येन्द्र—वायवः । श्वः । गृह्यते । यत् । एव । यज्ञम् । अ-दंशन् । ततः । एव । एन्स् । पुनः । प्रोते । यु-ह्रे । अति । यु-ह्रे । अति । यु-ह्रे । अति । यु-ह्रे । अति । एते । एव । छन्दंः । अन्विति । प्रावितन्त् इति परि—आवंतन्ते । 'धुषः। व । एते । अप्योति । अपंथेन । यान्ते । ये । अन्येनं । ऐन्द्र-वायवाद । प्रतिपर्यन्त् इति प्रति—वायवाद । प्रतिपर्यन्त् इति प्रति—

<sup>12</sup> एतद्वा इत्यादि ॥ तृतीयं त्रिरात्रम् । छन्दांसीत्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>पथो वा इत्यादि ॥ एते खलु पथः मार्गाद्पेत्य अप-थेन गच्छन्ति ये अन्येन ऐन्द्रवायवात् प्रतिपद्यन्ते, अस्य प्र-

न्तः खळु वा एष यज्ञस्य यहंश्म-महंदेशमेऽहंत्रेन्द्रवायवो गृंद्यते यज्ञ-ह्यं ॥ ३१ ॥ एवान्तं गृत्वाऽपंथा-त्पन्थामिषं यन्त्यथो यथा वहीयसा प्रतिसारं वहंन्ति ताहगेव तच्छ-

पर्यन्ते।अन्तः। खलुं।वै। एषः। यज्ञस्यं। यत्। दृशा
मस्। अहंः। दृशमे। अहन्ं। ऐन्द्रवायव इत्यै
न्द्र-वायवः। गृह्यते। यज्ञस्यं।। ३१।। एव। अ
न्तंस्। गृत्वा। अपंथात्। पन्थांस्। अपीति। यु
नित्। अथो इति। यथां। वहीयसा। प्रतिसार्
मिति प्रति–सारंस्। वहन्ति। ताहक्। एव।

तत्। "छन्दा रेसि। अन्यः। अन्यस्यं। लोकस्।

कृतो प्रज्ञातलात् । अन्त इत्यादि । यज्ञान्ते ऐन्द्रवायवान्वये यज्ञस्य सम्यक् निर्वृत्त्या अपथात् पन्थानमेव प्रतिपद्यन्ते । द्वि-तीयायामपि व्यत्ययेनालम् । अथो अपिच यथा वहीयसा वोदृतरणे अनुद्वा प्रतिसारं वरिष्ठद्रव्यं वहन्ति ताद्यक् तद्दशमं वरिष्ठतमं वोदृतरेण ऐन्द्रवाययेन वहन्ति । वोदृशब्दात् 'तुश्ब-न्दिस' इतीयसुन्, 'तुरिष्ठेमेयससु' इति तृशब्दलोपः ॥

14इदानीं तेषां विवहनक्रमं दर्शयति—छन्दांसीत्यादि ॥ अन्यः अन्यस्य लोकं स्थानं अभ्यध्यायन् कथं नामेनं गच्छेमेति । कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे भवतः । असमासपक्षे प्रथमेकवचनं न्दार्स्यन्योन्यस्यं लोकम्भ्यंध्याय्-न्तान्येतेनेव देवा व्यंवाहयन्नेन्द्रवा-यवस्य वा एतदायतंनं यज्ञंतुर्थम-हस्तिस्मन्नाप्रयणो गृंह्यते तस्मांदाप्र-यणस्यायतंने नव्मेऽहंन्नेन्द्रवायवो गृंह्यते शुक्रस्य वा एतदायतंनं यत्यं-श्रमम् ॥ ३२ ॥ अहस्तिस्मिन्नेन्द्रवा-

अभीति । अध्यायन् । तानि । एतनं । एव । दे-वाः । वीति । अवाहयन् । ऐन्द्रवायवस्येत्यैन्द्र-वायवस्यं । वे । एतत् । आयतंन्तित्यां—यतंनम् । यत् । चतुर्थम् । अहंः । तस्मिनं । आग्रयणः । गृ<u>ष्यते</u> । तस्मात् । आग्रयणस्यं । आयतंन् इत्यां— यतंने । न्वमे । अहन् । ऐन्द्रवायव इत्येन्द्र—वाय-वः । गृृ्ष्यते । शुक्रस्यं । वे । एतत् । आयतंन्ति-त्यां—यतंनम् । यत् । पश्चमम् ॥ ३२॥ अहंः । त-स्मिनं । ऐन्द्रवायव इत्येन्द्र—वायवः । गृ्श्यते । त-

च पूर्वपदस्य । अन्योन्यस्येत्यर्थः । तानि छन्दांसि देवाः एतेन वक्ष्यमाणेन क्रमेण व्यवाहयन् व्यत्यासेन प्रापयन् स्थानानि। क्ष्यमित्याह—ऐन्द्रवायवस्येत्यादि । ऐन्द्रवायवस्य चतुर्थमहः आयतनं स्थानं अव्यूदे ऐन्द्रवायवशुक्रागृयणानां पुनःपुनः प्रवृत्तेः।

यवो गृंह्यते तस्मांदैन्द्रवायवस्यायतं-ने सत्यमेऽहंञ्छुको गृंह्यत आययण-स्य वा एतदायतंनं यथ्ष्षमहस्त-स्मिञ्छुको गृंह्यते तस्मांच्छुकस्याय-तंनेऽष्टमेऽहंन्नाययणो गृंह्यते छन्दा-

स्मात् । ऐन्द्रवायवस्येत्यैन्द्र-वायवस्यं । आयतं-न इत्यां-यतंने । सप्तमे । अहन् । शुक्तः । गृद्ध-ते । आय्यणस्यं । वे । एतत् । आयतंनमित्यां-यतंनम् । यत् । षृष्ठम् । अहंः । तस्मिन् । शुक्तः । शृद्धते । तस्मात् । शुक्रस्यं । आयतंन इत्यां-य-तंने । अष्टमे । अहन् । आय्यणः । गृद्धते । गेठ न्दा शित । एव । तत् । वीति । वाह्यिति । प्रेति ।

तास्मिन् चतुर्थेऽहिन आग्रयणा गृह्यते । व्यूढे तच्च प्रदर्शितम् । तस्मात् स्वस्थानापहारिणः आग्रयणस्य स्थाने नवमे अहिन ऐन्द्र-वायवो गृह्यते । एतेनैव शुक्रस्य वा एतदित्यादि व्याख्यातम्। तत्र प्रथमं शुक्रेन्द्रवायवयोः, तत आग्रयणशुक्रयोः॥

<sup>15</sup> छन्दांस्येवेत्यादि ॥ तत् तथा कुर्वन् छन्दांस्येव विवाहयति परस्परेणाभिसंबन्धीनि करोति, तत्प्रधानत्वादह्वाम् । एवं छन्दस् विवाहस्य विदिता वस्यसः प्रकृष्टात्कुलात् विवाहं प्राप्नोति दारिकां परिणयति । वसुमच्छ्ब्दादीयसुनि 'विन्मतोर्लुक्' इति लुक् । टिलोपं छान्दसः प्रत्यादेर्लीपः । अथो अपिच देवार्थं यहें

५ स्येव तहि वाहयति प्र वस्यंसो वि-वाहमाप्तोति य एवं वेदाधो देवतां-भ्य एव युक्ते संविदं दधाति तस्मां-दिद्मन्योन्यस्में ददाति ॥ ३३॥

वस्यंसः । विवाहिमिति वि-वाहम् । आप्तोति । यः । एवस् । वेदं । अथो इति । देवतांभ्यः । एव । यहो । संविद्धिति सं-विदंम् । दुधाति । तस्मात् । इदम् । अन्यः । अन्यस्मै । दुद्दाति ॥ ३३ ॥ एतदै पश्चमेऽहन्त्रेष्टुंभ एतद्रृंद्यते युज्ञस्यं पश्चममन्यस्मा एकं च ॥ ८ ॥

यज्ञनिर्वृत्तये संविदं दधाति संधारयति व्यूढं यज्ञं निर्वर्तयि-प्यामीति । तस्मादिदं अनेन क्रमेण छन्दांसि अन्योन्यस्मै ददाति अन्यच्छन्दसः स्थानमन्यस्मै ददाति, अन्यदिप चान्यस्मै । पूर्वव-द्विवचनादि । यद्वा—तस्मादन्यः पुरुषः अन्यस्मै अन्यगोत्राय स्वदारिकां करोति यस्मादेवं छन्दांसि अन्योन्यस्मै स्वस्थानं प्राद्विति । इदिमिति सामान्येन छोकप्रसिद्धि दर्शयति । इदमेव विवहन प्रतिपादनं छिङ्गं समू [अव्यू ]ढो व्यूटस्य प्रस्तिति । असत्यां हि तस्यां ऐन्द्रवायवस्य वा इत्याद्यघटमानं स्यात्, न हि कस्य चित् किञ्चित्स्थानं नियतं स्यात् ॥

प्रजापंतिरकामयत प्र जांयेयेति स एतं द्वांदशरात्रमंपश्यत्तमाऽहंर्त्तेनां-यजत ततो वे स प्राजांयत यः का-मयेत प्र जांयेयेति स द्वांदशरात्रेणं यजेत प्रेव जांयते ब्रह्मवादिनों वद-न्त्यग्रिष्टोमप्रांयणा युज्ञा अथ कस्मां-

'मुजापंतिरिति प्रजा—पतिः । अकामयत् । मेति । जायेय । इति । सः । एतम् । हाद्शरात्रमिति हादश—रात्रम् । अप्रयत् । तम् । एति ।
अहरत् । तनं । अयजत् । ततः । वे । सः । मेति । अजायत् । यः । कामयेत । वेति । जायय।
इति । सः । हाद्शरात्रेणेति हादश—रात्रेणं । यजेत् । मेति । एव । जायते । ब्रह्मवादिन इति
ब्रह्म—वादिनः । वद्नित । अग्रिष्टोमप्रायणाः इत्यंग्रिष्टोम—प्रायणाः । यज्ञाः । अथं । कस्मात् । अ-

¹इदानीं द्वादशाहो विधीयते—प्रजापतिरित्यादि ॥ गतम् ॥

ब्रह्मवादिन इत्यादि । अग्निष्टोमप्रायणाः यज्ञाः अग्निष्टो-मारम्भणा भवन्ति सर्वे संगताः, अथ कस्मात्कारणात् तत्र द्वा-दशाहे अतिरात्रः पूर्वः प्रयुज्यते इति ब्रह्मवादिनः पर्यनुयोगं

<sup>\*</sup>H-19-7-4.

दातिरात्रः पूर्वः प्र युंज्यत इति च-क्षुंषी वा एते यज्ञस्य यदंतिरात्री क्रनीनिके अग्निष्टोमी यत् ॥ ३४॥ अग्निष्टोमं पूर्वे प्रयुक्षीरन्वंहिष्ठि क्र-नीनिके दध्युस्तस्मोदतिरात्रः पूर्वः प्र युंज्यते चक्षंषी एव यज्ञे धित्वा

तिरात्र इत्यंति—रात्रः । पूर्वैः । प्रेति । युज्यते । इति । चक्षुंषी इति । वे । एते इति । यज्ञस्यं । यत् । अतिरात्रावित्यंति—रात्रौ । क्वनीनिके इति । अश्रिष्टोमावित्यंत्रि—स्तोमौ । यत् ॥ ३४ ॥ अश्रिष्टे छोममित्यंत्रि—स्तोमम् । पूर्वम् । प्रयुक्षीरित्रिति प्र—युक्षीरन् । व्विहेर्धति विहः—धा । क्वनीनिके इति । पूर्वैः । तस्मात् । अतिरात्र इत्यंति—रात्रः । पूर्वैः । प्रेति । युज्यते । चक्षुंषी इति । एव । युज्ञे । धि-त्वा । मध्यतः । क्वनीनिके इति । प्रतीति । दुधित ।

कुर्वन्ति । तत्रैवं ब्र्यादित्याह—चक्षुषी वा इत्यादि । यज्ञस्य चक्षुस्त्थानीयो अतिरात्रो । कनीनिका चक्षुस्त्थं कृष्णमण्डलं, तत्स्थानीयाविष्ठिष्टोमो यज्ञस्य । तथा सित यद्यिष्ठिष्टोमं पूर्वं प्रयुक्षी-रन् बहिर्धा चक्षुषः बहिः कनीनिके दध्युः स्थापयेयुः । ला-न्दसो धाप्रत्ययः । तस्मादितरात्र एव प्रथमः प्रयोक्तव्य इति। एवं हि सित चक्षुषी यहे थित्या स्थापयित्वा अविनष्टे कृत्वा ।

मध्यतः क्नीनिके प्रति द्धति यो वै गांयत्रीं ज्योतिःपक्षां वेद् ज्यो-तिषा भासा सुव्गे लोकमेति या-वंत्रिष्टोमो तो पृक्षो येऽन्तरेष्टावु-कथ्यांस्स आत्मेषा वे गांयत्री ज्यो-तिःपक्षा य एवं वेद् ज्योतिषा भा-सा सुव्गे लोकम् ॥ ३५॥ एति

थः। वै। गायत्रीम्। ज्योतिःपक्षामिति ज्योतिः—
पक्षाम्। वेदं। ज्योतिषा । भासा। सुव्गमिति
सुवः—गम्। लोकम्। एति । यो। अग्रिष्टोमावित्यंग्नि—स्तोमौ। तो। पक्षौ। य। अन्तरे। अष्टौ।
उक्थ्याः। सः। आत्मा। एषा। वै। गायत्री।
ज्योतिःपक्षेति ज्योतिः—पक्षा। यः। एवम्। वेदं।
ज्योतिषा। भासा। सुव्गमिति सुवः—गम्। लो-

विपर्यये हि चक्षुरेव न स्यादिति । धारणेन ततस्तयोः चक्षुषो-र्मध्यतः कनीनिके प्रतिद्धित प्रतिष्ठापयन्ति ॥

²यो वै गायत्रीमित्यादि ॥ ज्योतिःपक्षां ज्योतिष्टोमपक्षां प-क्षिरूपां गायत्रीं यो वेद स ज्योतिषा द्योतमानया भासा त्वर्गं गच्छति । तमेव दर्शयति—याविष्रष्टोमौ दरारात्रस्याद्यन्तौ तावस्याः पक्षो, ये मध्यस्थिताः अष्टावुक्थ्याः सोस्या आत्मा । एषेत्यादि । गतम् । अस्याश्रक्षुवी अतिरात्रावित्युक्तमेव ॥ प्रजापंतिर्वा एष द्वांदश्या विहितो यह्वांदश्यात्रो यावंतिरात्रो तो प्-क्षो येऽन्तरेष्टावुक्थ्यांस्स आत्मा प्र-जापंतिर्वावेष सन्तरद्व वे सन्तेणं

कम् ॥ ३५ ॥ एति । अप्रजापंतिरिति प्रजा-पतिः।
वै। एषः। द्वादृश्यिति द्वादश्य-धा । विहित् इति
वि-हितः । यत्। द्वादृशरात्र इति द्वादश-रात्रः।
यो । अतिरात्रावित्यंति-रात्रो । तो । पृक्षो ।
ये । अन्तरे । अष्टो । उक्थ्याः । सः । आत्मा ।
अत्रापितिरिति प्रजा-पृतिः । वाव । एषः।
सन् । सत् । हु । वे । सत्त्रेणं । स्पृणोति।

³एवं गायच्याः पक्षित्वेन रूपणं सिद्धम् । अस्यास्सामाहरणा-दो पक्षित्वमिति तद्रूपो द्वादशाहो रूपितः । इदानीं प्रजापति-त्वेन रूप्यते—प्रजापतिर्वा इत्यादि ॥ द्वादशाया द्वादशात्मा विवक्षितः । तस्यातिरात्री पक्षो, पार्श्वे अन्तस्स्थिता अष्टावुक्थ्या आत्मा, सकनीनिके अस्य चक्षुषी उक्ते ॥

⁴प्रजापितर्वावेत्यादि ॥ एप द्वादशाहेन यष्टा प्रजापितरेव सन् प्रकृष्टं प्रश्रस्तं अविनाशं फलं संत्रेणानेन स्प्रणोति लभते । स्प्र प्रीत्यादी, सौवादिकः । किं च—प्राणा एव स्वयं सत्फलं तस्मात्प्राणानेव स्प्रणोति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>विहित:.

स्पृणोति प्राणा वे सत्प्राणानेव स्पृं-णोति सर्वांसां वा एते प्रजानां प्रा-णेरांसते ये सत्त्वमासंते तस्मात्पृ-च्छान्ति किमेते सात्त्वण इति प्रियः

प्राणा इति प्र-अनाः । वै । सत् । प्राणानिति प्र-अनान् । एव । स्पृणोति । सर्वासाम् । वै । एते । प्रजानामिति प्र-जानाम् । प्राणेरिति प्र-अनैः । असिते । ये । सत्रम् । आसिते । तस्मात् । पृच्छ-नित् । किम् । एते । सत्रिणः । इति । प्रियः । प्र-

मर्वासामित्यादि ॥ एते हि सित्रणः सर्वासां प्रजानां प्राणेस्सहासते प्राणान् रक्षन्त आसते तस्मात्प्राणान् स्प्रणोति प्रीणयतीति । तस्मादेव च प्रच्छन्ति लौकिकारस्तुष्टाः किमेते सित्रणः
ये प्रजानां प्राणान् स्प्रण्वन्ति अहो महाभाग्यमेतेषां धिगस्मानितीति भावः । एवं वेदिता प्रजानां प्रियश्च भवति । उत्थितः
लोकेषु पूजितश्च भवति । एवं प्रशास्तत्वाद्वादशाहेन यजेतेति विधिः ।
अन्ये तु अन्यथा वर्णयन्ति—स्प्रणोतिः हिंसाकर्मा, व्यत्ययेन
श्चुः । प्रजापतिरेव सन् एष यजमानः सत्फलं सत्रासनेन स्प्रणोति हिनस्ति, प्राणांश्च स्प्रणोत्येव, तस्मात्सर्वासां प्रजानां प्राणेरेते
आसते न केवलमात्मीयेरेव सत्रमासते ये मूर्खाः सत्रासनं कुर्वनित्त । यद्वा—विरुद्धमाचरन्नुच्यते प्राणेरसंक्रीडतीति । एवमेते
प्रजानां प्राणविनाशार्थमासते इति । तस्मात्प्रच्छन्ति लौकिकाः
जुगुप्समानाः किमेते सित्रण इति, अहो मौर्छ्यमेषां ये वि-

प्रजानामुर्त्थितो भवति य एवं वे-दं ॥ ३६ ॥ न वा एषोऽन्यतो वेश्वानरस्सुवर्गायं लोकाय प्राभवदूध्वो ह वा एष आतं-

जानामिति प्र-जानाम् । उत्थित् इत्युत्-स्थितः।
भवति । यः । एवम् । वेदं ॥ ३६ ॥

अग्निष्टोमी यत्सुंवर्ग छोकं प्रियः प्रजानां पश्चं च ॥ १ ॥

वि । वे । एषः । अन्यतो विश्वानर् इत्यन्यतः के वैश्वानरः । सुवर्गायेति सुवः—गायं । छोकायं । प्रेति । अभवत् । ऊर्धः । ह । वे । एषः । आतंत्

नाशहेतुं कुर्वन्ति धिगेतान् जितमस्माभिरिति । एवं विदित्वा य उत्थितः सत्राद्भवति सत्रासनं जहाति स प्रजानां प्रियो भवति अनिष्टव्यावृत्तेः । तस्मात्सत्रेण द्वादशाहेन यष्टव्यमित्यत्रेव योज्यम् । सत्रादुत्थितः प्रजानां प्रियो भवतीति य एवं वेद सोऽपि प्रियो भवति प्रजानाम् ॥

इति सप्तमे द्वितीये नवमोनुवाकः.

¹पुनरिप द्वादशाह एव गुणविधयः क्रियन्ते—न वा एष इत्यादि ॥ एष द्वादशाहः अन्यतो वैश्वानरः, एकतोऽतिरात्रः।

त आसीते देवा एतं वैश्वान्रं पर्योह-न्त्सुवृर्गस्यं छोकस्य प्रभूत्या ऋतवो वा एतेनं प्रजापंतिमयाजयन्तेष्वां-धोंदिध तदृष्ठोति ह वा ऋत्विक्षु य ए-

इत्या-तृतः। आसीत्। ते। देवाः। एतम्। वृश्वान्रम्। परीति। औहन्। सुवृगस्येति-सुवः-गस्यं।
लोकस्यं। प्रभूत्या इति प्र-भूत्ये। ऋतवः। वै।
एतेनं। प्रजापंतिमिति प्रजा-पृतिम्। अयाज्यन्।
तेषुं। आधीत्। अधीति। तत्। ऋषीति। हु।
वै। ऋतिक्षुं। यः। एवम्। विद्यान्। द्यादुशाहे-

आदावेवातिरात्रवान् सुवर्गाय लोकाय न प्राभवत् स्वर्गं प्राप-यितुं न समर्थोऽभवत् । कुत इत्याह—एष हि स्वर्गः ऊर्ध्व आ-ततः विस्तीर्णः आस्तीर्णः आसीत् तस्माद्यावत्स्वर्गप्रापणाय पर्या-स्रो नाभवत् । ततः ते देवाः द्वादशाहं तथा दृष्टवन्तः । एतमेव वैश्वानरं पर्योहन् परित आदावन्ते चानयन् । ततोसो महत्त्वात् स्वर्गस्य प्रभूत्ये प्रभूतये यावत्स्वर्गं प्रापयितुं प्रभुरभवत् ॥

१ ऋतवो वा इत्यादि ॥ एतेन द्वादशाहेन पूर्व ऋतवः ऋत्विजो भूत्वा प्रजापतिमयाजयन् । ततः तत्तस्मात् तेन कर्मणा वा तेषु निमित्तभूतेषु प्रजापतिरधिकं आर्धोत् ॥

ैऋभोतीत्यादि ॥ तस्मादेवं विदित्वा द्वादशाहेन यष्टा ऋत्विक्षु निमित्तेषु ऋभोत्येव ॥ वं विद्वान्द्वांदशाहेन यजंते तेऽस्मिन नैच्छन्त स रसमहं वसन्ताय प्रायं-च्छत् ॥ ३७ ॥ यवं श्रीष्मायोषंधी-वृर्षाभ्यो ब्रीहीञ्छरदे मापतिली हेमन्तिशिशास्यां तेनेन्द्रं प्रजापं-तिरयाजयत्तो या इन्द्र इन्द्रोऽभ-

नेति द्वादश-अहनं। यजंते। ते। अस्मिन्। एच्छन्त। सः। रसंम्। अहं। वसन्तायं। प्रेति।
अयंच्छत्॥ ३७॥ यवंम् । प्रीष्मायं। ओषंधीः।
वर्षाभ्यंः। ब्रीहीन्। शरदें। माष्तिलावितिं माप-तिलौ। हेमन्त्रशिशिराभ्यामिति हेमन्त-शिशिराभ्यांम्। तेनं। इन्द्रंम् । प्रजापंतिरितिं प्र-

⁴त इत्यादि ॥ ततस्ते ऋतवः अस्मिन् प्रजापतौ ऐच्छन्त दक्षिणामिल्सिन्त । स च प्रजापितः अनन्तरं वसन्ताय रसं मध्वादि¹ प्रायच्छत् पुष्पादिसम्बन्धेन मधुमानभूत् वसन्तः² । यवं ग्रीष्मायेत्यादि । गतम् ॥

<sup>5</sup> तेनेन्द्रमित्यादि ॥ इन्द्रमनुजावरं प्रजापतिरयाजयत्, तत इन्द्र इन्द्रोऽभवत् अनुजावरत्वमपास्य प्रागिवेश्वरोऽभवत् । तस्मा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>मधु अधवा,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>" स च प्रजापितः वसन्ताय रसमह सर्वमापि भोग्यवस्तुगतं सारं दत्तवान्" **इति माधवीयम्** 

वृत्तस्मोदाहुरानुजावृरस्यं यज्ञ इति स होतेनामेऽयंजतैष ह वे कुणपंम-चि यस्मत्त्वे प्रतिगृह्णाति पुरुषकु-णपमंश्वकुण्पं गौर्वा अत्रं येन पा-

जा-पृतिः । अयाजयत् । ततः । वे । इन्द्रः । इन्द्रेः । अभवत् । तस्मीत् । आहुः । आनुजाव्रस्येत्यानु - जाव्रस्यं । यज्ञः । इति । सः । हि । एतेन । अग्रे । अयंजत । एषः । ह । वे । कुणपंम् ।
अति । यः । सत्ते । प्रतिगृह्णातीति प्रति - गृह्णाति ।
धूरुषकुणपम् । गौः । वे । अन्नम् । यनं । पात्रेण ।
ध्य-कुणपम् । गौः । वे । अन्नम् । यनं । पात्रेण ।

दाहुः आनुनावरस्य यज्ञ इति । य उत्कृष्टस्सन् अवरभावं गतः स एतेन यजेतेति, यस्मात्स तादृश इन्द्र एतेनाम्रे प्रथ-ममयजत अनुनावरत्विनिवृत्तये, ईश्वरश्च संपन्न इति ॥

<sup>6</sup>संप्रति अहीनयाजकदूषणेन अहीनमेव दूषियतुमाह—एष ह वा इत्यादि ॥ कुणपमत्ति मांसमत्ति, अकार्यं करोतीति यावत् यस्तत्रं अहस्समूहे प्रतिगृह्णाति याजियत्वा । कुणपं विशिनष्टि—पुरुष-कुणपिनत्यादि । पुरुषादिग्रहणेनाभक्ष्यत्वं दर्शयति । न मांसमात्रं, अपि तु पुरुषादिमांसमेवाभक्ष्यमत्तीति । गौर्वा अन्नमिति । गौरा-व्दे दक्षिणोच्यते । अन्नस्थानीया दक्षिणा, प्रतिग्रहीता तु पात्रस्थानीयः । तत्र येन पात्रेणान्नं विश्वति यदि तत्पात्रं न प्रा—41 त्रेणात्रं विश्वंति यत्तत्र निर्णेनिजति ततोऽिं ॥ ३८॥ मळं जायत एकं एव यंजेतेको हि प्रजापितिराधों हा-दंश रात्रीदीक्षितस्स्याद्वादश्य मासां-

अत्रंम् । बिश्रंति । यत् । तत् । न । निर्णीनज्तीति निः—नेनिजति । ततः । अधीति ॥ ३८॥ मलंम् । जायते । एकः । एव । यजेत । एकः ।
हि । प्रजापंतिरिति प्रजा—पृतिः । आर्थीत् । हादंश।रात्रीः।दीक्षितः । स्यात् । दादंश। मासाः।

निर्णेनिजति न शोधयति । 'निजां त्रयाणां गुणः ' इत्यभ्यासस्य गुणः । ततोधि मलं जायते तस्मात्पात्रस्थानीयः प्रतिप्रहीता अन्नस्थानीयया दक्षिणया मलिनो भवति । प्रतिप्राह्यविशेषेण पुरुषो दुष्यति अन्नविशेषेणेव पात्रं । तस्मात् नाहीने प्रतिग्राह्यमिति अही-नस्यैव निषेधः सत्रम प्रतिषिद्धमेवेति ॥

<sup>7</sup>इदानीं अहीनं विद्धाति—एक एव यजेतेति ॥ अहीन-मिप कुर्यादेवेत्यर्थः । समर्थयते—एको हीति । एको हि प्रजा-पितः द्वादशाहेन ऋदिं गतः । स यदोको यष्टा कथं सत्रं स्यात्? । अथ यद्यहीनो न कर्तब्य एव, कथमनेन प्रजापितिः ऋदः स्यात्, तस्मात् अहीनः कर्तव्य इति ॥

ह्य उभयसाधारणो विधिः—द्वादशरात्रीरित्यादि ॥ गतम् ॥ प्रजापतिरेवेष यजमानः स्वयं तस्मात् द्वादशदीक्षा इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>सत्रं.

<sup>\*#-4-</sup>E-10.

स्संवत्स्रस्संवत्स्रः प्रजापंतिः प्रजा-पंतिवीवेष एष ह त्वे जायते यस्तप्-सोऽधि जायते चतुर्धा वा एतास्तिस्र-स्तिस्रो रात्रयो यह्वादंशोप्सदो याः प्रथमा य्इं ताभिस्तं भरिति या हि-तीयां युकं ताभिरा रंभते॥३९॥या-

संवत्सर इति सं-वृत्सरः । संवृत्सर इति सं-वृत्सरः । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । प्रजापंतिरिति प्रजा-पृतिः । वाव । एषः । एषः । ह । तु ।
वैशे जायते । यः । तपंसः । अधीति । जायते ।
चतुर्धित चतुः-धा । वै । एताः । तिस्रस्तिस्र इति
तिस्रः -ितस्रः । रात्रयः । यत् । द्वादंश । उपसद इत्युप-सदः । याः । प्रथमाः । य्रज्ञम् । ताः ।
समिति । भ्रति । याः । द्वितीर्याः । य्ज्ञम् । ताः
भिः । एति । रुभते ॥ ३९ ॥ याः । तृतीर्याः ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>अथोपसदां विधिः—एष हेति ॥ एष एव जायते जात-व्यपदेशमहीति । कः? यस्तपसः उपसदो जायते । चतुर्धेत्यादि । द्वाद्रश्लोपसदः चतुर्धा तिस्त्रो भवन्ति । तत्र याः प्रथमाः तिस्त्र उपसदः ताभिः यज्ञं संभरति तत्साधनान्यर्जयति । द्वितीयाभिः तिसृभिः यज्ञमारभते । तृतीयाभिः पात्राणि शोधयति । चतुर्थी-

स्तृतीयाः पात्राणि ताभिनिर्णेनिके याश्रंतुर्थीरिषे ताभिरात्मानंमन्तर्त-रह्यंन्धते यो वा अस्य प्रशुमित्त मार्स्स् सोति यः पुरोडाशं म-स्तिष्कर् स यः परिवापं पुरीष्र स

पात्राणि । ताभिः । निरिति । निनिक्ते । याः । चतुर्थीः । अपीति । ताभिः । आत्मानम् । अन्तरृतः । शुन्धते । "यः । वै । अस्य । पृशुम् । अति । मार्सम् । सः । अति । यः । पृरोडाइम् ।
मस्तिष्कम् । सः । यः । पृरिवापमिति परि-वीपम् । पुरीपम् । सः । यः । आज्यम् । मुज्ञानम् ।

भिरिष आत्मानं शोधयित । यद्या—चतुर्थीभिरात्मानमिष शोधयित अन्तरतः अन्ततः । आद्यादित्वात्तिः । अवसानवचनोन्तरशब्दः; यथा-ऽऽहुः—'अन्तरमवसानावधिपरिधानान्तिधिभेदतादर्थ्ये' इत्यादि । तत-श्राहीनपक्षेऽपि तस्य शुद्धत्वात् तस्य प्रतिग्रहोपि न देषायेति तदनुज्ञा।।

ं पुनः दूषयति — यो वा अस्येत्यादि ॥ एवमहीनस्य विधिनिषेधप-रंपरया सत्रस्य प्रशस्तताऽऽख्यायते । स चास्याहीनस्य पशुं पश्ववदा-नानि अत्ति न मांसमेव केवलमत्ति यजमानसंबन्धी यः पुरोडाशमत्ती त्यव । मस्तिष्कं सः । अत्राप्यत्तीत्येव । मस्तिष्कः शिरोमांसः । यः परिवापं लाजानित्त पुरीषं सोति । यः आज्यमित्त मज्जानं सोति । यः सोममित्त स्वेदमेव सोति । अपि च अस्य यजमानस्य शीर्षण्याः य आज्यं म्जान्ध स यस्तोम्ध्
स्वेद्ध सोपि ह वा अस्य शीर्षण्यां निष्पदः प्रति गृह्णाति यो हांदशाहे प्रतिगृह्णाति तस्माद्वादशाहेन
न याज्यं पाप्मनो व्यावृत्त्ये ॥४०॥

सः । यः । सोमंम् । स्वेदंम् । सः । अपीति । हु ।
वै । अस्य । शिर्षण्याः । निष्पद् इति निः-पदंः । प्रतीति । गृह्णाति । यः । द्वाद्शाह इति दादश-अहे । प्रतिगृह्णातीति प्रति-गृह्णाति । तस्मात् ।
द्वाद्शाहेनेति द्वादश-अहेनं । न । याज्यम् । पाप्रानः । व्यावृत्त्या इति वि-आवृत्त्ये ॥ ४० ॥

अयंच्छुद्धि रभते द्वादशाहेनं चुत्वारि च॥१०॥

शिरिस भनाः निष्पदः निष्पद्यन्ते इति निष्पदः यूकाद्यः, ता एव प्रतिगृह्णाति यो द्वादशाहे गवादिदक्षिणां प्रतिगृह्णाति । तस्मात् द्वादशाहेन न याज्यम् । ऋत्विक्तमिदं निषिध्यते इत्येके । अहीनस्य निषेध इत्यन्ये । यजेण्यन्तात् अचो यत् । 'यतोऽ-नावः' इत्याद्यदात्तत्वम् । पाप्पनो व्यावृत्त्ये प्रथग्भावार्थम् । 'तादौ च' इत्यनन्तरस्य गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् ॥

इति सप्तमे द्वितीये दशमोनुवाकः.

एकंस्मै स्वाहा द्वाभ्याः स्वाहां त्रि-भयस्त्वाहां चतुभर्यस्त्वाहां पश्चभ्य-स्त्वाहां पङ्ग्यस्त्वाहां स्वप्तभ्यस्त्वानः हांऽष्टाभ्यस्त्वाहां न्वभ्यस्त्वाहां दु-शभ्यस्त्वाहां त्रयोद्शभ्यस्त्वाहां च-शभ्यस्त्वाहां त्रयोद्शभ्यस्त्वाहां च-

ेएकंस्मै । स्वाहां । द्वाभ्यांम् । स्वाहां । त्रिभ्य इति त्रि—भ्यः । स्वाहां । चतुभ्र्य इति च-तुः—भ्यः । स्वाहां । पृश्चभ्य इति पृश्च—भ्यः । स्वाहां । पृष्च्य इति पर्—भ्यः । स्वाहां । स्वप्तभ्यः । इति स्वप्त—भ्यः । स्वाहां । अष्टाभ्यः । स्वाहां । नवभ्य इति नव—भ्यः । स्वाहां । वृद्धभ्य इति वृद्धा—भ्यः। स्वाहां । एकावृद्धभ्य इत्येकावृश्—भ्यः । स्वाहां । द्वावृद्धभ्य इति द्वावृद्धा—भ्यः । स्वाहां । त्र-योद्द्धाभ्य इति त्रयोद्द्धा—भ्यः । स्वाहां । चतुर्द्-

¹अथ अश्वमेध एव रात्रिहोमाः—एकस्मै स्वाहेत्याद्यो द्शा-नुवाकाः ॥ यथोक्तम्—'एकस्मै स्वाहेत्येतान-अन्नाकान् पुनःपुनर-भ्यासं रात्रिशेषं हुत्वा ' इत्यादि । 'स एतान् प्रजापितर्नक्तं होमानपश्यत् '\* इति ब्राह्मणम् । आदशभ्यस्सङ्ख्याः सङ्ख्येये वर्तन्ते ; ततः परं सङ्ख्याने सङ्ख्येये च । ततश्च सर्वत्र

<sup>\*</sup> ते. त्रा, ३-८-१५,

तुर्दुशभ्यस्स्वाहां पश्चदुशभ्यस्स्वाहां षोडुइाभ्युस्स्वाहां सप्तदुशभ्युस्स्वा-हाँ उष्टाइशास्यस्त्वाहैकान्न विर्शास्य स्वाहा नवंवि शत्ये स्वाहेकान चं-त्वारिश्र्वाते स्वाहा नवंचत्वारिश्वा-

शभ्य इति चतुर्देश-भ्यः। स्वाहां । पश्चद्शभ्य इति पश्चद्श-स्यः। स्वाहां। षोड्शस्य इति षो-<u>डुश-भ्यः । स्वाहां । सप्तदुशभ्य</u> इति सप्तदुश-भ्यः । स्वाहां । अष्टादुशभ्य इत्यंष्टादुश-भ्यः । स्वाहां । एकांत् । न । वि द्रशत्ये । स्वाहां । नवं-विश्वात्या इति नवं-विश्वात्ये । स्वाहां । एकांत्। न । चुत्वारिश्र्वाते । स्वाहां । नवंचत्वारिश्र्वात

सङ्ख्यानीपसृष्टा सङ्ख्येया देवता । ब्राह्मणं च-- 'प्रजापितर्वा एकः '\* इति । तत्परिणामा अन्ये । सर्वस्मा इत्यादिचोपपद्यते । सङ्ख्या एवै-कत्वादयः । एकादयोपि हि सङ्घ्याप्रधानाः प्रधाना भवन्ति । यथा 'द्रचेकयोः' इति । तत्र—एकं दश च शतं च सहस्रमयुतं तथा । प्रयुतं कोट्यर्बुदं च बृन्दं स्था-नात् स्थानं दशगुणं स्यात् । ततश्च पूर्वस्थानावगाहिन्यो दशसङ्ख्या भूत्वा उत्तरोत्तरस्थानमवगाहन्ते । तत्र प्रथमे एक-

<sup>\*</sup> ते. ब्रा. ३-८-१६· 1-मुतनियते. 2एका भूत्वा.

ते स्वाहेकात्र षृष्ट्ये स्वाहा नवंषष्ट्ये स्वाहेकात्राद्यीत्ये स्वाहा नवंशित्ये स्वाहेकात्र शताय स्वाहां शताय

इति नवं-खत्वारिश्वाते । स्वाहां । एकांत् । न । ष्ष्ये । स्वाहां । नवंषष्ट्या इति नवं-ष्ट्ये । स्वान् । नवंशीत्या इति नवं-अशीत्ये । स्वाहां । एकांत् । न । शु-

वृद्धिः । द्वितीये दशवृद्धिः । तृतीयादिषु शतादिवृद्धिः । तन्न
एकस्थानावगाहिन्य एकादिनवान्ताः नवसङ्क्ष्याः प्रथममाम्नायन्ते
यावद्वितीयस्थानावगाहिन्यः एकादशवर्गमारभन्ते । अथ तामिष
दशसङ्क्ष्यामाम्नाय तया सह पुनरिष एकादिनवान्ताः प्रथमस्थानावगाहिन्यः नवसङ्क्ष्याः समाम्नाताः द्वितीयस्थानावगाहिन्यः द्वितीयं
दशवर्गं उत्पादयन्ति । सर्वत्र च स्थानात् स्थाने परमा वृद्धिः ।
नव एकवत्वं दशवर्गोपचयेन विशत्यादयः सङ्घ्या जायन्ते । आहुश्र—'द्वयोर्दशानां विश्वभावः तिश्च प्रत्ययः विश्वतिः । त्रयाणां
दशानां त्रिभावः शच प्रत्ययः त्रिश्च प्रत्ययः विश्वतिः । त्रयाणां
दशानां त्रिभावः शच प्रत्ययः त्रिश्चत् प्रत्यादि । एवमयं मध्यस्थो
दशवर्गः द्विप्रकारः ; प्रथममेकं ततो नव दश सप्तदशन्भावो
नवितरिषकं च । उभयथा नवसप्तद्वित्वा आम्नाताः । तत्र एकस्यागमे तदुभयविपर्यासेन सङ्घाद्वयोक्तिरित्यनेन अभिप्नायेण रीतिसाम्ये एकोननवाधिकतमाया विश्वत्यादिना निर्देशः सङ्ख्याद्वयद्वमकरोत् 'शतायुर्वे पुरुषश्शतवीर्यः '\* इति दर्शनात् । सर्वेषु

¹नवभागं. ²निर्देशं करोति. \* तै. ब्रा, ३-८-१६.

## स्वाहा द्वाभ्यार्थ श्वाताभ्यार्थ स्वाहा तार्य । स्वाहां । श्वातार्य । स्वाहां । द्वाभ्यांम । श्व-

चानुवाकेषु रातारोहिणी सङ्घागतिः। तस्मात् रातस्य कण्ठोक्तये 'एकोनशताय स्वाहा नवशताय स्वाहा' इति नोक्तम् । शतस्थानेऽपि स्थानक्रमेण इममेव सङ्ख्योपचयप्रकारं दर्शयितुं द्वास्यां रातास्या-मित्युक्तम् । तस्य च उपलक्षणत्वात् सहस्रादेरपि योज्यम् । एवं आपराधीयाः सङ्ख्या युग्मस्वरूपास्सर्वा अपि प्रथमेऽनुवाके प्रति-पादिता एव । अतं एव अनुक्तसङ्ख्यापरित्रहस्पष्टतार्थं सर्वस्मा इत्युक्तम् । अय तमेव सङ्ख्यावृद्धिकमं दर्शियतुं द्वितीयादिषु अनुवाकेषु युग्मायुग्मविभागेन नवसङ्ख्यावृद्धिहेतवः सङ्ख्यासंयोग-विशेषप्रभवाः सङ्घाविशेषा गृह्यन्ते । अनुक्ततत्तत्सङ्घाविशेषपरिग्र-हार्थं तत्रतत्र सर्वस्मा इत्युच्यते । एकस्मे इति । 'इण्भीका ' इति कन्प्रत्यये निन्त्रादाद्युदात्तत्वं द्वाभ्याम् । यद्यपि कथंचित् सावे-काच्त्वं स्यात् ; तथाऽपि 'न गोश्वन्साववर्ण' इति विभक्तेरुदा-त्तत्वप्रतिषेधः । त्रिभ्यः 'षट्टिचतुभ्यों हलादिः' इति विभ-क्तेरुदात्तत्वम् । चतुर्भ्यः । 'झल्युपोत्तमम् ' इति उपोत्तमस्य उदात्तत्वम् । एवं पञ्चादीनामपि द्रष्टव्यम् । एतेषु च 'सङ्ख्यायाः' इत्युदात्तत्वं बाध्यते । षड्ज्यः । पूर्ववत् विभक्ते-रुदात्तत्वम् । अष्टाभ्यः । 'अष्टनो दीर्घात् ' इति विभक्तेरु-दात्तत्वम् । एकादशादीनां पूर्ववदुपोत्तमस्योदात्तत्वम् । एतेषु च 'सङ्ख्या' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं बाध्यते । एकोनविंशतिः ्र एकान्न विंशतिः 'एकादिश्चैकस्य चादुक्' इति नलोपाभावः, आदुगागमश्च । नानास्वरत्वात् असमासं मन्यन्ते पदकाराः । ' उदात्त-यणः ' इति तस्या उदात्तत्वम् । नविंशत्ये नव च विंशतिश्च xi-42

सर्वेस्मे स्वाहां ॥४१॥
एकंस्मे स्वाहां त्रिभ्यस्त्वाहां प्ञभ्यस्त्वाहां स्नप्तभ्यस्त्वाहां नवभ्यस्त्वाहेंकाद्शभ्यस्त्वाहां त्रयोद्शभ्यस्त्वाहां पश्चदृशभ्यस्त्वाहां सप्तदृश-

ताम्यांम् । स्वाहां । सर्वस्मै । स्वाहां ॥ ४१ ॥ नवंचत्वारि १ इत्रोते स्वाहेकु । हो कंवि १ इत्रातिश्च ॥ ११ ॥

'एकंस्मे । स्वाहां । जिम्य इति जिन्यः ।
स्वाहां । पश्चम्य इति पृश्चन्यः । स्वाहां । स्वप्तभ्य इति स्वप्त-भ्यः । स्वाहां । नवभ्य इति नवभ्यः । स्वाहां । एकादुशभ्य इत्येकादुश-भ्यः ।
स्वाहां । त्रयोदुशभ्य इति त्रयोदुश-भ्यः । स्वाहां ।

नविशातिरिति सङ्ख्यापूर्वपदशकतिस्वरत्वम् । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । सर्वस्मे 'सर्वस्य सुपि' इत्याद्यदात्तत्वम् ॥

इति सप्तमे द्वितीये एकादशोनुवाकः.

<sup>1</sup>अथं अयुग्माः सङ्ख्याः एकादिद्वयुत्तरा उपादीयन्ते—एकस्मा इत्यादि ॥ गतम् । युग्मत्वेऽपि शतसङ्ख्याया उपादाने हेतुरुक्तः । भ्यस्वाहेकान्न विश्वात्ये स्वाहा न-वंविश्वात्ये स्वाहेकान्न चंत्वारिश्वा-ते स्वाहा नवंचत्वारिश्वाते स्वाहे-कान्न षृष्टये स्वाहा नवंषष्ट्ये स्वाहे-कान्नाज्ञीत्ये स्वाहा नवंबिश्ये स्वाहे-कान्नाज्ञीत्ये स्वाहा नवंबित्ये स्वा-हेकान्न ज्ञाताय स्वाहां ज्ञाताय स्वा-हा सर्वस्ये स्वाहां ॥ ४२ ॥

बुशभ्य इति सप्तब्श-भ्यः। स्वाहां। एकांत्। न। वि-५ शत्ये। स्वाहां। नवंवि ५ शत्या इति नवं – वि ५ श-त्ये। स्वाहां। एकांत्। न। चत्वारि ५ शते। स्वाहां। नवं चत्वारि ५ शत इति नवं – चत्वारि ५ शते। स्वाहां। हां। एकांत्। न। षृष्ट्ये। स्वाहां। नवंषष्ट्या इ-ति नवं – षृष्ट्ये। स्वाहां। एकांत्। न। अशित्ये। स्वाहां। नवांशित्या इति नवं – अशित्ये। स्वाहां। एकांत्। न। श्वातायं। स्वाहां। श्वातायं। स्वाहां। सर्वस्मै। स्वाहां॥ १२॥

एकंस्मै पश्चाशत् ॥ १२ ॥

इति सप्तमे दितीये दादशोनुवाकः.

द्वाभ्यां शताभ्यामित्यपि नोक्तं युग्मत्वादेव । सर्वस्मा इति चानु-क्तसमुच्चयार्थमुक्तम् ॥

द्वाभ्या रवाहां चतुभ्येस्त्वाहां ष्-द्वास्त्वाहां ऽष्ट्वाभ्यस्त्वाहां द्वाभ्य-स्त्वाहां द्वाद्वाभ्यस्त्वाहां चतुर्द्वा-भ्यस्त्वाहां षोड्वाभ्यस्त्वाहांऽष्टाद्-वाभ्यस्त्वाहां विश्वात्ये स्वाहाऽष्टा-नंवत्ये स्वाहां ग्राताय स्वाहा सर्वे-स्मै स्वाहां ॥ ४३ ॥

द्वास्याम् । स्वाहां । चतुर्भ्य इति चतुः - स्याः। स्वाहां । षृङ्क्य इति षट् - स्यः । स्वाहां । अष्टास्यः । स्वाहां । द्वास्य इति द्वा - स्यः । स्वाहां । द्वास्य इति द्वा - स्यः । स्वाहां । द्वाद्वा - स्यः । स्वाहां । चतुर्द्वास्य इति चतुर्द्वा - स्यः। स्वाहां । चतुर्द्वा - स्यः। स्वाहां । अष्टाद्वास्य इत्यंष्टाद्वा - स्यः । स्वाहां । विश्वात्ये । स्वाहां । अष्टाद्वास्य इत्यंष्टाद्वा - स्यः । स्वाहां । विश्वात्ये । स्वाहां । अष्टानेवत्या इत्यष्टा - नव्वत्ये । स्वाहां । द्वाहां । द्वाहां । स्वाहां । स्वाहां । स्वाहां । १३ ॥ द्वास्यां म्हानंवत्ये पद्विश्वातिः ॥ १३ ॥

1 अथ युग्माः द्वाभ्यामित्याद्या उपादीयन्ते—विशत्याम्नानं द्विती-येऽपि स्थाने सङ्ख्याद्वयप्रदर्शनार्थम् । अथ सङ्ग्रिहिप्यन् तत्पूर्वां सङ्ख्यां गृह्णाति द्वाभ्यां शतपूर्ति रूपापियतुं सर्वयुग्माविच्छेदान्व-यप्रदर्शनार्थम् । सर्वय्रहणं च अनुक्तसमस्तयुग्मसङ्गहार्थम् ॥

इति सप्तमे द्वितीये त्रयोदशोनुवाकः.

तिभ्यस्त्वाहां प्रश्नभ्यस्त्वाहां स्प्त-भ्यस्त्वाहां नृवभ्यस्त्वाहेंकाद्श्रभ्य-स्त्वाहां त्रयोद्शभ्यस्त्वाहां पश्चद्श-भ्यस्त्वाहां सप्तद्शभ्यस्त्वाहेकात्र वि-५शत्ये स्वाहा नवंविभ्शत्ये स्वा-हेकात्र चंत्वारिभ्शते स्वाहा नवंच-त्वारिभ्शते स्वाहेकात्र षृष्टये स्वा-हा नवंषष्टये स्वाहेकात्राञ्चीत्ये स्वाहा

ेत्रिभ्य इति त्रि-भ्यः । स्वाहां । प्रश्नभ्य इति
पश्च-भ्यः । स्वाहां । स्प्रभ्य इति स्प्रन्यः ।
स्वाहां । नवभ्य इति नव-भ्यः । स्वाहां । एकादशभ्य इत्येकाद्श-भ्यः । स्वाहां । त्र्योद्शभ्य
इति त्रयोद्श-भ्यः । स्वाहां । पश्चद्शभ्य इति
पश्चद्श-भ्यः । स्वाहां । पश्चद्शभ्य इति
पश्चद्श-भ्यः । स्वाहां । स्प्रदशभ्य इति सप्तदुः
श-भ्यः । स्वाहां । एकात् । न । विश्वात्ये । स्वाहां ।
हां । नवंविश्शत्या इति नवं-विश्वात्ये । स्वाहां ।
एकात् । न । चत्वारिश्वाते । स्वाहां । नवंचत्वारिश्शत् इति नवं-चत्वारिश्वाते । स्वाहां । एकात्।
न । पृष्ट्ये । स्वाहां । नवंपष्ट्या इति नवं-पृष्ट्ये ।

<sup>1</sup>अथ त्र्याद्युत्तरा अयुग्मा एव गृह्यन्ते—त्रिभ्य इत्यादि ॥

नवांशीत्यै स्वाहेकान्न शताय स्वाहां शताय स्वाहा सर्वीस्यै स्वाहां॥४४॥ चतुर्भ्यस्त्वाहांऽष्टार्भ्यस्त्वाहां द्वादृश-भ्यस्त्वाहां षोड्शभ्यस्त्वाहां विश्-

स्वाहां। एकति । न । अञ्चीत्ये । स्वाहां । नवां-शीत्या इति नवं-अञ्चीत्ये । स्वाहां। एकांत् । न । श्वातायं । स्वाहां । श्वातायं । स्वाहां। सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ४४ ॥

ब्रिम्योऽष्टाचन्वारिक्ष्णत् ॥ १४॥

ंचतुभ्यं इति चतुः-भ्यः। स्वाहां। अष्टाभ्यः। स्वाहां। इति चादुश-भ्यः। स्वाहां। स्वाहां। स्वाहां। पोदुश-भ्यः। स्वाहां। विश्रहात्ये।

उपात्तया सह उत्तरायुग्मार्थं पुनर्वचनम् । ऋमभेदादिशेषः । गत-मन्यत् ॥

इति सप्तमे दितीये चतुर्दशोनुवाकः.

ेअथ चतुरादिचतुरुत्तरा युग्मा गृह्यन्ते—चतुम्ये इत्यादि॥ विश्तत्यन्तानां प्रहणं उपात्तस्य चतुष्कपञ्चकस्य विशत्यन्तरेऽष्य- शात्ये स्वाहा षण्णंवत्ये स्वाहां शाता-य स्वाहा सर्वेश्मे स्वाहां ॥४५॥ पश्चम्यस्स्वाहां दृशम्यस्स्वाहां पश्चद्व-शम्यस्स्वाहां विश्वात्ये स्वाहा प-श्चंनवत्ये स्वाहां शाताय स्वाहा स-

स्वाहां । षण्णंबत्या इति षट्—न्वत्यै । स्वाहां । इति यं । स्वाहां । सर्वेस्मै । स्वाहां ॥ ४५ ॥ चतुम्र्येष्वण्णंवत्यै षोडंश ॥ १५ ॥

ंप्ञ्चभ्य इति प्ञच्यः । स्वाहां । द्राभ्य इ-ति द्रा-भ्यः । स्वाहां । प्रश्चद्राभ्य इति पश्चद्रा-भ्यः । स्वाहां । विश्रुहात्ये । स्वाहां । पश्चनवत्या इति पश्चं-नवत्ये । स्वाहां । हातायं । स्वाहां ।

विशिष्टत्वात् । पण्णवितिग्रहणं यावच्छतमव्यवच्छेदेन चतुष्का-न्वयप्रदर्शनार्थं चतुर्भिश्शतपूर्णक्यापनार्थं च ॥ इति सम्मे द्वितीये पश्चदशोनुवाकः.

<sup>1</sup>अथ पञ्चादिपञ्चासरा गृह्यन्ते—पञ्चभ्य इत्यादि ॥ पूर्वेण

वैस्मै स्वाहां ॥ ४६ ॥

दुशभ्यस्त्वाहां विश्वात्ये स्वाहां विश् श्रुवते स्वाहां चत्वारिश्वाते स्वाहां पश्चाशते स्वाहां पृष्ठये स्वाहां सप्त-त्ये स्वाहांऽशीत्ये स्वाहां नवृत्ये स्वा-हां श्वाताय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहां॥४७

सर्वेस्मै। स्वाहां ॥ ४६ ॥

पुश्चम्यः पर्श्वनवत्यै चतुर्दश ॥१६॥

ंदुशस्य इति दुश-भ्यः । स्वाहां । विश्वात्यै। स्वाहां । बिश्वाते । स्वाहां । चत्वारिश्वाते ।
स्वाहां । पृश्वाशते । स्वाहां । पृष्ट्ये । स्वाहां । स्प्रात्ये । स्वाहां । अशीत्ये । स्वाहां । नवृत्ये । स्वाहां ।
हातायं । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ४७॥

दुशभ्यो द्वावि इतिः ॥ १७॥

समानम् । अत्रापि पञ्चनवातिम्रहणं पञ्चकेन शतपूरणं प्रदर्शयितुम् ॥ इति सप्तमे द्वितीये पोडशोनुवाकः.

¹अथ दशादिदशोत्तरा गृह्यन्ते—दशभ्य इति ॥ पङ्किविशत्यादौ विशत्यादयो निपातिताः । अत्र शतस्य क्रमप्राप्तिः स्पष्टा ॥ इति सप्तमे द्वितीये सप्तदशोनुवाकः. विश्वात्ये स्वाहां चत्वारिश्वाते स्वा-हां षृष्टिये स्वाहां ऽशीत्ये स्वाहां श्-ताय स्वाहा सर्वस्मे स्वाहां ॥ ४८॥ पञ्चाहाते स्वाहां श्वाताय स्वाहा दा-स्यार्थ श्वातास्याप् स्वाहां त्रिभ्य-दश्तेस्यस्स्वाहां चतु-र्यदश्तेस्य-

ंवि<्ञात्ये । स्वाहां । चत्वारि<्शतें । स्वाहां । पृष्ट्ये । स्वाहां । अङ्गीत्ये । स्वाहां । ज्ञातायं । स्वाहां । सर्वेस्मे । स्वाहां :।। ३८ ।।

विश्वात्ये हादंश ॥ १८ ॥

'पश्चादाते'। स्वाहां । ज्ञातायं । स्वाहां । द्वा-भ्यांस् । ज्ञाताभ्यांस् । स्वाहां । त्रिभ्य इति त्रि-भ्यः । ज्ञातभ्यः । स्वाहां । चतुभ्ये इति चतुः-

अथ द्शादिद्विगुणकया विश्वात्या शतान्ता गृह्यन्ते—विशत्या इति ॥ अत्रापि शतस्य ऋमप्राप्तिः स्पष्टा ॥

इति सप्तमे द्वितीये अष्टाद्शोनुवाकः.

अथ क्रमप्राप्तं विश्वातिहैगुण्यं शतान्वयाभावेन हित्वा पञ्चा-शदादिपञ्चाशदुत्तरा गृह्यन्ते—पञ्चाशते स्वाहा शताय स्वोहिति॥ तत ऊर्ध्वं शतवृद्धिः 'द्वाभ्यां शताभ्यां' इत्यादिकं रुतं भवित ।

स्स्वाहां पश्चभयंदद्यातेभय्रस्वाहां ष्-इयरग्तेभ्यस्ताहां सप्तभ्यंद्रगते-भ्यस्वहांऽष्टाभ्यदश्तिभ्यस्स्वाहां न्वभ्यंद्रशातेभ्यस्त्वाहां सहस्राया स्वा-हा सर्वरमें स्वाहां ॥ ४९ ॥ श्ताय स्वाहां सहस्राय स्वाहाऽयु-

म्यः । शतेभ्यः । स्वाहां । पुश्चम्य इति पुश्च-भ्यः। शतेभ्यंः। स्वाहां। षुष्य इतिं षट्-भ्यः। शते-भ्यंः । स्वाहां । सप्तभ्यः इति सप्त-भ्यः । श्राते-भ्यंः । स्वाहां । अष्टाभ्यः । ज्ञतेभ्यः । स्वाहां । नवभ्य इति नव-भ्यः। ज्ञतेभ्यः। स्वाहां। स-हस्राय । स्वाहां । सर्वेस्मै । स्वाहां ॥ ४९ ॥

पश्चाहाते द्वात्रि शत्। १९॥

ेशतायं । स्वाहां । सहस्रांय । स्वाहां । अयु-

एवं दशस्थानाभिवृद्धिभिः विकल्पैः वहुधा शतपूरणप्रतिपाद्नेन शतस्थाने एकत्वसङ्ख्या समर्थिता । इदानीं तु शतिद्वित्वादि-संपादनक्रमेण सहस्तस्थाने एकत्वसंख्यामारोहयति—सर्वस्मै इति<sup>2</sup>॥ इति सप्तमे द्वितीये एकोनविंशोनुवाकः.

अधुना पराध्यीत् शतात् दशोत्तरस्थानावगाहिनीं संख्यावृद्धि

<sup>1</sup>दशस्थानभाविवृद्धिविकल्पेः, 2...रापयित समिति, तां य स्वाहां नियुतां य स्वाहां प्रयु-तां य स्वाहाऽबुँदाय स्वाहा न्यं बुंदाय स्वाहां समुद्राय स्वाहा मध्यां य स्वान् हाऽन्तां य स्वाहां परार्धाय स्वाहोष-से स्वाहा व्युष्ट्ये स्वाहों देष्यते स्वा-

तांय । स्वाहां । नियुतायिति नि-युताय । स्वाहां । प्रयुतायिति प्र-युताय । स्वाहां । अर्धुदाय । स्वान् हां । न्यंबुदायिति नि-अर्बुदाय । स्वाहां । समुद्रा-यं । स्वाहां । प्रध्याय । स्वाहां । अन्ताय । स्वान् हां । प्राधायिति पर-अर्धायं । स्वाहां । उपसे । स्वाहां । व्यंष्ट्या इति वि-उष्ट्ये । स्वाहां । उदे-ष्यत इत्युत्-एष्यते । स्वाहां । उद्यत इत्युत्-

द्रीयित—शतायिति ॥ ननु पूर्वानुवाके सहस्रस्थाने प्रवेशिता संख्या, तरिक शतप्रहणेन । दत्तमत्रोत्तरं—शताय स्वाहेत्यादि 'शतायुर्वे पुरुषश्शतवीर्यः '\* इति सर्वेष्वनुवाकेषु शतवती संख्ये ति । 'युतान्यण्यन्तानाम् ' इति अयुतादीनां त्रयाणां मध्योदात्तन्त्वम् । न्यर्बुदाय । पूर्वेषद्प्रकृतिस्वरत्वम् । परस्यार्धं परार्धं, समासान्तोदात्तत्वम् । अथ उषस इत्याद्यः चतस्रः अनुदिते होतव्याः । अहित्तयाद्यश्च चतस्रः उदिते होतव्याः । 'अहे।रात्रयोरव्यतिमोहाय '\* इति ब्राह्मणम् । तत्र उषःप्रभृ-

<sup>\*</sup> ब्रा. ३-८-१६.

हों यते स्वाहोदिताय स्वाहां सुवृगी-य स्वाहां छोकाय स्वाहा सर्वेस्मै स्वाहां ॥ ५०॥

यते । स्वाहां । उदितायेत्युत्-इताय । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ।। ५०॥

## शतायाष्ट्रात्रि ईशत् ॥ २०॥

साध्याष्पंडूात्रं कुंसुरुविन्दंस्सप्तरात्रं वृहस्पति-रष्टरात्रं प्रजापंतिस्ताः क्षुधं नवरात्रं प्रजापंतिरका-मयत् दशंहोतारमृतवं ऐन्द्रवायवाय्यांनगायत्रो वै प्र-जापंतिस्स द्वांदशरात्रं न वा एकंस्मा एकंस्मे द्वा-

तयः ब्रह्मणो रात्रिसन्ध्यवयवा इति । उदिताद्यः अहस्सन्ध्य-वयवाः । प्रकाशः उषाः । व्युष्टिः उक्तप्रकाशः । उच्छ विवासे किनि 'तादौ' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम्, 'उदात्तस्वरितयोः' इत्युकारः स्वर्यते । उदेण्यते प्रारम्भोन्मुखाय ब्रह्मणोह्ने । 'शतुरनुमः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । उद्यते प्रारममाणाय । इणो यण्, पूर्वविद्विभक्तेरुदात्तत्वम्, उदिताय प्रारब्धाय अह्ने । 'गतिरनन्त-रः' इति प्रकृतिस्वरत्वं कर्मण्यपि व्यत्ययेन । सुवरादित्यः, तद्गामिने अह्नो मध्याय, दीप्तादित्यत्वात् । लोकाय अह्ने । स- विस्मे परतोपि महसे । सर्वत्र तत्कालाभिमानिनी संख्या गृह्मते ॥

इति भष्टभास्करामिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये

भ्यां त्रिभ्यश्चतुभ्यः पुत्रभ्यों दुशभ्यों विश्रात्ये पंश्चाद्याते ज्ञातायं विश्रज्ञातिः ॥ २०॥

साध्या अंस्मा इमे लोका गांयत्रं वै तृती-यमेकंस्मे पश्चाद्यात् ॥ ५०॥ हरिः ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु.

कृष्णयजुर्वेदं सप्तमकाण्डे दितीयः प्रश्नः समाप्तः.

सप्तमे काण्डे द्वितीयप्रश्ने विशोनुवाकः. समाप्तश्च प्रपाठकः.

॥ सप्तमकाण्डे तृतीयप्रश्नप्रारम्भः॥ हरिःओं॥ प्रजवं वा एतेने यन्ति यद्दे-श्राममहेः पापावहीयं वा एतेने भव-न्ति यद्दंशममहर्यो वे प्रजवं यतामपं-

'प्रजब्मिति प्र—जवंस । वै । एतेनं । यन्ति ।
यत् । द्रामस् । अहंः । पापावृहीयमिति पाप—
अवहीयंस् । वै । एतेनं । भवन्ति । यत् । द्रामस् । अहंः । यः । वे । प्रजवृमिति प्र—जवंस् ।
यताम् । अपंथेन । प्रतिपद्यंत इति प्रति—पद्यंते ।
यः । स्थाणुम् । हन्ति । यः । भ्रेषंम् । न्येतीति
नि—एति । सः । हीयते । सः । थः । वे । द्रा-

¹अथ द्वादशाहीनस्य दशरात्रस्य दशममहः अधिकृत्योच्यते—
प्रज्ञं वा इत्यादि ॥ प्रायणीयोदयनीयो विना दशाहत्वम् ।
तत्र दशममहः अविवाक्यं, एतेन प्रज्ञं प्रकृष्टवेगं यन्ति प्रवर्तन्ते । क्रियाविशेषणम् । 'परादिश्छन्दिसः' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम् । शेष्य्रे हेतुमाह—पापावहीयं वेत्यादि ॥ पापस्यावहितः
पापावहीयम् । भावे छान्दसः क्यप्, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम् ।
दशमन हि अह्ना पापस्य समस्तस्य विनाशं प्राप्नुवन्ति सद्य
एव सर्वं पापं नश्यित तिकिमिति विष्ठम्ब्यते इति । प्राप्तिकर्मा भवतिः । कर्मणि वा क्यप्प्रत्ययः, क्रियाविशेषणं, पापमवहीनं यथा भवति तथा भवन्ति भूतिमन्तस्संपद्यक्ते ॥

ंयो वा इत्यादि ॥ लोके हि प्रजवं शीघ्रं गच्छतां मध्ये CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA थेन प्रतिपद्यंते यस्थाणु हिन्ते यो श्रेषं न्येति स हीयते स यो वै दंशमेऽहंन्नविवाक्य उंपहृन्यते स ही-यते तस्मै य उपहताय व्याह् तमे-वान्वारम्य समंश्रुतेऽथ यो व्याह् सः ॥ १ ॥ हीयते तस्मीहशुमेऽहंन्नवि-

मे । अहन् । अविवाक्य इत्यंवि-वाक्ये । उपह-न्यत इत्युंप-हृन्यते । सः । हीयते । तस्मै । यः । उपहतायत्युप-हृताय । व्याहेति वि-आहं । तम् । एव । अन्वारभ्यत्यंनु-आरभ्यं । समिति । अश्च-ते । अथं । यः । व्याहेति वि-आहं । सः ॥ १ ॥ हीयते । तस्मात् । द्रामे । अहन् । अविवाक्य

योपथेन अमार्गण प्रतिपद्यते सार्ध हिला गच्छित, यो वा स्थाणुं हिन्ते गच्छित, न्येति रोधादिकं नित्य इत्यस्य भूयो विरोधिः । भ्रेषं कण्टकादिना गत्यसामर्थ्यं न्येति गच्छिति स हीयते तस्मात्सार्धात् भ्रष्टो भवित । तस्मात् स यो वा ए-तादृशे दशमेऽहिन अविवावये विवावयरहिते उपहन्यते स्मृतिविन्नाशादिना दुप्यति स हीयते एव । किंच—तस्मे उपहताय योन्यो व्याह विरुद्धमाह तस्य स्विलतं व्याकरोति तं स्विलतस्य व्याकर्तारमन्वारभ्य अवलम्ब्य समक्षुते व्यामोति कर्मसिद्धि न तु हीयते उपहतस्विलतभ्रेषव्यपगमात् । अथ योप्रा प्रकारी अन्तु हीयते उपहतस्विलतभ्रेषव्यपगमात् । अथ योप्रा प्रकारी अन्तु हीयते उपहतस्विलतभ्रेषव्यपगमात् । अथ योप्रा प्रकारी अन्तु

¹विन्नहिन, ²गच्छति तद्यस्वानिरोधादिकं यो वा. ³योऽ व्य.

वाक्य उपंहताय न व्युच्यमथो खल्वांहुर्य्जस्य वे समृद्धेन देवास्सुं-व्गं लोकमायन य्जस्य व्यृद्धेनासुं-रान्परांऽभावयन्निति यत्खलु वे य्ज-

इत्यंवि-वाक्ये । उपंहतायत्युपं-हताय । न । व्यु-च्यमिति वि-उच्यंम् । अथो इति । खर्छु । आ-हुः । यज्ञस्यं । वे । समृद्धेनिति सं-ऋदेन । देवाः । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । आयन् । य-ज्ञस्यं । व्यृद्धेनिति वि-ऋदेन । असुरान् । परे-ति । अभावयन् । इति । यत् । खर्छु । वे । यज्ञ-

विवाक्येनाह्या व्याह स एव हीयते । तस्माद्दशेमऽह्नि अविवाक्ये द्रुतगितत्वेन अविवचनार्हे उपहताय न व्युच्यम् । छान्दसः क्यप्, न विवक्तव्यमिसम् इत्यविवाक्यं, अधिकरणे ण्यत्, 'ययतोश्रातद्र्थं' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । यद्वा—विवक्तव्यं विवाक्यं तदिसमन्नास्तीति अविवाक्यम्, बहुव्रीह्रौ 'नञ्सुभ्याम्' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम् ॥

³अथो खल्वाहुरित्यादि—अविकलं पुष्कलं यज्ञफलं यज्ञमानस्य। विकलं यज्ञफलमस्य रात्रोरित्यर्थः । एवं स्थिते स एप दश-मेऽहिन अविवाक्ये उपहन्यते । सोतिरेचयत्येव यज्ञं यज्ञांशं क किंचिच्छेपयित तस्याकृतत्वात् तस्याविकल्तवात् यज्ञफलं भ्रातृ-व्यस्य स्यात्, तत् मा भूदेष देषि इति विवचनं वक्तव्यमेव स्य समृद्धं तद्यज्ञंमानस्य यद्वरृंद्धं तद्भातृंव्यस्य स यो वे दंशमेऽहंत्र-विवाक्य उंपहृन्यते स एवाति रेच-यति ते ये बाह्यां हशीकवंः ॥ २॥ स्युस्ते वि ब्रंयुर्यदि तत्र न विन्देयुं-

स्यं। समृद्धमिति सं-ऋद्धम्। तत्। यर्जमान-स्य। यत्। व्यृद्धमिति वि-ऋद्धम्। तत्। भ्रा-तृंव्यस्य। सः। यः। वे। द्द्यमे। अहन्। अवि-वाक्य इत्यंवि—वाक्ये। उपहृन्यत् इत्युप—हृन्यते। सः। एव। अतीति। रेच्यति। ते। ये। बाह्याः। ह्याक्वियः॥ २॥ स्युः। ते। वीति। ब्रूयुः। य-दिं। तत्रं। न। विन्देयुः। अन्तस्सद्सादित्यंन्तः—

विकलांशपूरणाय । तस्माद्त्र ये बाह्याः बहिभेवाः ऋत्विग्म्योऽन्ये दशीकवः येऽन्ये प्रेक्षका वर्तन्ते तेऽपि ब्रूयुः यदि तत्र
बहिवक्तृन् स्वलितस्य वेदितृन् न विन्देयुः न लभेरन् । विदिलीभे । अन्तरसदसात् सदसोन्तरिष्ठितिष्ठद्भिः विवाच्यं ऋत्विगिभरेव । सदो यज्ञगृहं तस्यान्तर्मध्यं अन्तरसदसं, 'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' इत्यच् समासान्तः, ततो ल्यव्लोपे कर्मणि
पञ्चमी । यदि तत्रापि स्वलितज्ञातृन् न विन्देयुः गृहपतिना
यज्ञमानेनेव व्युच्यम् । कि बहुना येनकेनापि स्वलितभावविदा
विवक्तव्यं नाविवावयीमिति कथं नाम अविवाक्यमहस्स्यात् विव-

रन्तस्सद्साद्युच्यं यदि तत्र न विन्दे-युर्गृहपंतिना व्युच्यं तद्युच्यंमेवा-थ वा एतथ्संपर्गाज्ञियां ऋग्भिस्स्तुं-वन्तीयं वे सर्पतो राज्ञी यदा अ-स्यां किं चार्चन्ति यद्गिनुचुस्तेनेय थ

सिंदात् । व्युच्यमिति वि-उच्यम् । यदि । तत्रं ।
न । विन्देयुंः । गृहपितिनेति गृह-पृतिना । व्युच्यमिति वि-उच्यम् । तत् । व्युच्यमिति वि-उच्यम् । एव । अथं । वे । एतत् । सर्पराज्ञिया
इति सर्प-राज्ञियाः । ऋग्मिरित्यृंक्-भिः । स्तुवनित् । इयम् । वे । सपैतः । राज्ञी । यत् । वे ।
अस्याम्। किम् । च । अर्चन्ति । यत् । आनृचुः । ते-

क्तव्यमस्मिन् नास्तीत्यविवातयं यथा विवक्तव्यमत्र न भवति तथाऽविहतेः कर्तव्यमिति सति तु स्विलिते विवक्तव्यमेवेति ॥

'अथवा इत्यादि ॥ अथ वा तारिमन्नहिन समाप्तिकाले स-परािक्तिया ऋ। भः सा एतं मन्तमपश्यिदिति सपरािक्तियाः पृथिव्याः अष्टाभिः 'भूमिभूमा' \* इत्यादिभिः ऋग्भिस्तुविन्ति । का पुनः सपरािक्ती शक्यं पुनः सा सपरािक्ती शह्याह—इयमित्यादि । इयं पृथिवी सपतो गतिमततः सपरिय राह्ती स्वािमनी । क थिमत्याह—यद्वा इत्यादि ॥ यितकचिद्विन्ति तत् अर्वनीयं

<sup>\*</sup> सं. १-५-३.

संपर्। ज्ञी ते यदेव कि चे वाचाऽऽनृ-चुर्यद्तोध्येचितारंः ॥ ३॥ तदुभयं-मान्वाऽव्रुह्दचोतिष्ठामेति ताभिमनं-

नं । इयम् । सर्पराज्ञीति सर्प-राज्ञी । ते । यत् । एव । किम् । च । वाचा । आनृचुः । यत् । अ-तोधि । अर्चितारंः ॥ ३ ॥ तत् । उभयंम् । आ-ह्या । अव्हरूपेत्यंव-रूप्यं । उदिति । तिष्ठाम् ।

तत्सर्वमस्यां निवर्तते । तदिदमेकं कारणम् । यञ्चेमां पृथिवीं सर्वेऽप्यानृचुः अर्चयन्ति वाचा पूजयन्ति अतश्चेयं स्वामिनी सर्व-स्य अतः सर्पराज्ञीत्युच्यते । 'अपरपृधेथाम् '\* इत्यादीं अर्चयते-छिटि आनृचुरिति निपात्यते । राजनशीला राज्ञी स्वामिनी 'कनिन्युवृष' इति कनिन्, ऋज्ञेभ्यो ङीप् । ततः सर्पाणां राज्ञीति पष्ठीतत्पुरुषे समासान्तोदात्तत्वम् ॥

<sup>5</sup> ते यदेवेत्यादि ॥ यत्किचित् तस्याः पृथिव्याः संबन्धि व-स्तु वाचाऽर्चयन्ति अतः अस्यां पृथिव्यां अधि उपिर अनर्थतो वा अधिशब्दः सर्वधा अनवग्रहः । 'परादिश्छन्दिसि' इत्युत्त-रपदाद्युदात्तत्वम् । तस्या यद्वस्तु अचितारः पूजयन्ति जनाः तदुभयमप्याप्त्वा छब्ध्वा अवरुध्य विधेयीकृत्य च ते वशमुत्ति-ष्ठाम उच्छिता भूयास्मेत्यनेनाभिन्नायेण सर्भराज्ञिया ऋग्भिस्स्तुवन्ति । तिभ्य इत्यस्योत्तिष्ठामेत्यनेन संबन्धः । ताभिरित्यादि ॥

<sup>\*</sup> सं. ३-२-११.5

सा स्तुवते न वा इमामेश्वरूथो नाश्वंतरीर्थस्त्यः पयीप्तुमर्हिते मनो वा इमाथ स्यः पयीप्तुमर्हिते
मनः परिभवितुम्य ब्रह्मं वदान्ते
परिमिता वा ऋचः परिमितानि
इति । ताभिः । मनसा । स्तुवते । न । वे । इमाम् । अश्वर्थ इत्यंश्व-रूथः । न । अश्वत्रीर्थ
इत्यंश्वतरी-रूथः । स्यः । पर्याप्तुमिति परि-आ-

प्तुम् । अर्हति । सनंः । वे । इमाम् । स्यः । प-

भवितुमिति परि-भवितुम् । 'अथं । ब्रह्मं । वद्-

न्ति । परिमिता इति परि-मिताः । वै । ऋचः ।

परिमितानीति परि-मितानि । सामानि । परि-

यौतुमिति परि-आतुम् । अर्हति । मनैः । परि- प्र

हितुमाह—न वा इत्यादि ॥ अश्वयुक्तो रथः अश्वतरीयुक्तो वा इमां पृथिवीं सद्य एव पर्याप्तुं सर्वतोऽवाप्तुं नार्हति मन एवार्हित तथाकर्तुं परिभवितुं अतिव्याप्तुं मन एवार्हिति त-स्मान्मनसा स्तोतव्यमिति । गर्दभेन बडवायामुत्पन्ना अश्वतरी अश्वादिप शीद्यगामिनी । 'वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः' इति ष्टरच्॥

्र अथेत्यादि ॥ अथ स्तोत्रान्ते शस्त्रारम्भे ब्रह्म वदन्ति च त् तुर्होत्रं जपन्ति । 'ब्रह्म वे चतुर्होतारः'\* इति ब्राह्मणम् ।

<sup>\*</sup> ब्रा. ३-१२-५.

सामानि परिमितानि यजूर्ष्ययैत-स्यैवान्तो नास्ति यहह्य तत्प्रंतिगृ-णत आ चंक्षीत स प्रंतिग्रः॥ ४॥ ब्रह्मवादिनौ वदन्ति कि द्रोदशाह-

मितानीति परि-मितानि । यजूर्षि । अथं । एतस्यं । एव । अन्तंः । न । अस्ति । यत् । ब्रह्मं ।
तत् । प्रतिगृणत इति प्रति-गृणते । एति । चक्षीत । सः । प्रतिग्र इति प्रति-ग्रः ॥ ४ ॥
व्याह स हंशीकवोऽर्चितारस्स एकं च॥१॥

'ब्रह्मवादिन इति ब्रह्म-वादिनः । वदान्ते ।

सर्वेऽपि दशहोत्रादयश्रतुहोतारः; यथोक्तं—'दशहोता चतुर्होता।प-श्रहोता षहोता सप्तहोता। अथ कस्माञ्चतुर्होतार उच्यन्ते '\* इति। परिमिता वा इत्यादि । ऋगादीनि परिमितानि परिच्छित्रानि 'गतिरनन्तरः' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् । ब्रह्मैव अनन्तं अ-परिमितं तत्प्रतिगृणते अध्वयेवे होताऽऽचक्षीत स एव प्रतिगरो भवति न प्रतिगरोन्य इति । प्रतिगृणतेः 'शतुरनुमः' इति विभक्तेरुदात्तत्वम् । प्रतिगरः थाथादिनात्तरपदान्तोदात्तत्वम् । शं-सितुः प्रोत्साहनं प्रतिगरः।।

इति सप्तमे तृतीये प्रथमोनुवाकः.

1' द्वादशाहेन न याज्यम् '† इति यदुक्तं तत्र होत्वन्तरं चाह-+ वा, २-३-१. † सं. ७-२-१०. स्यं प्रथमेनाहृत्विजां यजंमानो वृ-हु इति तेजं इन्द्रियमिति कि हि-तीयेनेति प्राणान्त्राद्यमिति कि तृ-तीयेनेति त्रीनिमान्छोकानिति कि चंतुथेनेति चतुष्पदः प्रश्निति कि पंत्रमेनेति पश्चांक्षरां पृह्लिमिति कि॰

किम् । ह्याद्शाहस्येति ह्यादशा—अहस्यं । प्रथमेने । अह्नां । ऋतिजांम् । यजंमानः । वृक्ते । इति । तेजः । ह्यान्द्रियम् । इति । किम् । हितीयंन । इति । प्राणानिति प्र—अनान् । अत्राद्यमित्यंत्र—अद्यंम् । इति । किम् । तृतीयेन । इति । त्रीन् । ह्मान् । लोकान् । इति । किम् । चतुर्थने । इति । चतुं- ष्यद् इति चतुः—पदः । प्रान् । इति । किम् । प्रश्रमेने । इति । किम् । प्रस्ति । प्रस्ति । प्रस्ति । प्रस्ति । प्रस्ति । किम् । प्रस्ति ।

ब्रह्मवादिन इत्यादि ।। ऋत्विकप्रतिषेधात् अहीन एव निषेधः । द्वादशाहसंबन्धिना प्रथमेनाह्ना ऋत्विक्संबन्धि किं यजमानो वृद्धे आदत्ते इति ब्रह्मवादिनः पृच्छन्ति तेज इन्द्रियं च वृद्धे इ-त्युत्तरं ब्रूयात् । एवं द्वितीयादिष्विप् द्रष्टव्यं प्रक्षः प्रतिवचनं च । अन्नस्यादनं अन्नाद्यं । छान्दसः क्यप् । चतुष्पदः 'सं- ष्षेनेति षड्तानिति कि स् संप्तमेनेति सप्तपंदा इक्षंरीमिति ॥ ५ ॥
किमंष्टमेनेत्यष्टाक्षंरां गाय्त्रीमिति
कि नंवमेनेति त्रिवृत स्तोम्मिति
कि दंशमेनेति दशांक्षरां विराजमिति किमेकाद्शेनेत्यकांदशाक्षरां
त्रिष्ठुम्मिति कि द्षांदशेनेति दादंशाक्षरां जगंतीमित्येताव्दा अस्ति

तून । इति । किम् । स्प्तमेनं । इति । स्प्तपंदा
मिति स्प्त-पदाम् । शक्रंरीम् । इति ॥ ५ ॥ किम् ।

अष्टमेनं । इति । अष्टाक्षंरामित्यष्टा – अक्षराम् ।

गायत्रीम । इति । किम् । नव्मेनं । इति । त्रिवृ
तमिति त्रि – वृतंम् । स्तोमंम् । इति । किम् । दु
शोमनं । इति । दशांक्षरामिति दशं – अक्षराम् ।

विराजमिति वि – राजम् । इति । किम् । एकाद्शोनं । इति । एकांदशाक्षरामित्येकांदश – अक्षराम्।

त्रिष्ठुभंम् । इति । किम् । द्रादृशेनं । इति । दादं
शाक्षरामिति द्रादंश – अक्षराम् । जर्गतीम् । इति।

ख्यासुपूर्वस्य १ इति पादस्य लोपः समासान्तः, 'पादः पत् ' इति पत् । श्लाक्षरां पश्चाक्षरपदाम् । एतावद्वा इत्यादि । या-

यावंदेतयावंदेवास्ति तदेषां वृङ्के॥६॥ एष वा आप्तो द्वादशाहो यत्वंयो-दशरात्रसंमान ३ होतदहर्यत्प्रांय-

एतावंत् । वे । अस्ति । यावंत् । एतत् । यावंत् । एव । अस्ति । तत् । एषाम् । वृङ्के ॥ ६॥

शक्रंरीमित्येकंचत्वारि श्राच ॥ २ ॥

ेण्षः । वे । आप्तः । हादुशाह इति हादश-अहः । यत् । त्रयोदशरात्र इति त्रयोदश-रात्रः । समानम् । हि । एतत् । अहंः । यत् । प्रायणीय हिति प्र-अयनीयंः । च । उदयनीय इत्युंत्-अय-

विदं तदनुकान्तं इव यदेव हि तेषामस्ति यद्यावच तेषामस्ति तत्सर्वं वृक्के द्वादशाहेन । तस्मात् द्वादशाहेन न याज्यभिति॥ इति सप्तमे तृतीये द्वितीयोनुवाकः.

¹अथ द्वौ त्रयोदशरात्रौ । तत्रायं प्रथमः अतिरात्रः पृष्ठाष्प-डहस्सर्वरस्तोमे।तिरात्रश्रत्वारश्चन्दोमा अतिरात्रश्चेति । इममधि-कृत्योच्यते—एप वा इत्यादि ॥ एप आप्तः पूर्णो द्वादशाहः क् यज्ञः त्रयोदशरात्रः । कथमित्याह—समानमेकमेतदहः यत्प्रायणी-योदयनीयौ अतिरात्रद्वयम् । तस्माद्वादशाह एवायमिति द्वादशा- णीयंश्रोदयनीयंश्र इयंतिरात्रो भव-ति त्रयं इमे लोका एषां लोका-नामामचै प्राणी वै प्रथमोऽतिरात्रो व्यानो द्वितीयोऽपानस्तृतीयंः प्राणा-पानोदानेष्वेवान्नाये प्रति तिष्ठन्ति

नीयं:। च। <sup>2</sup> ज्यंतिरात्र इति त्रि-अतिरात्रः। अवति। त्रयंः। इमे । लोकाः। एपाम् । लोकानांम् । आ-प्तचै । भाण इति प्र-अनः । वे । प्रथमः । अति-रात्र इत्यंति-रात्रः । व्यान इति वि-अनः । द्वि-तीयः। अपान इत्यंप-अनः। तृतीयः। प्राणा-पानोदानेष्विति प्राणापान-उदानेषुं। एव । अत्रा-च इत्यंत्र-अयें । प्रतीति । तिष्ठन्ति । सर्वंम् ।

हत्वन स्तुतिः । द्वादशानामहां प्राप्त्यर्थमित्यर्थः ॥

<sup>2</sup>त्र्यतिरात्र इति ॥ अतिरात्रत्रयगानयं त्रयोद्शरात्रः कर्तव्यः। ' यनमध्येऽतिरात्रं कुर्युः '\* इति दोषवचनान्मध्ये तृतीयोतिरात्रः, आदावन्ते च अन्याविति गम्यते, लोकत्रयसाम्यात् । तत्र चा-ष्टममहरतिरात्रः कार्यः एष्ठचे षडहे समावृत्त इति वेदितवयम् । त्रय इत्यादि गतम् ।।

<sup>3</sup>प्राणो वा इत्यादि ॥ व्यानग्रहणं प्राणापानव्यतिरिक्तसर्व-प्राणवृत्त्युपलक्षणार्थम् । प्राणापानोदानेष्वित्यादि । अत्राप्युदान-†सं. २-४-११.9

xi-45

सर्वमायुंर्यन्ति य एवं विदा स्संस्व-योदशरात्रमासंते तदांहुर्वाग्वा एषा वितंता ॥ ७ ॥ यह्वांदशाहस्तां वि-चिन्नं चुर्यन्मध्येऽतिरात्रं कुर्युर्हप्दा-सुंका गृहपंतेविकस्यांदुपरिष्ठाच्छन्दो-मानां महावृतं कुर्वन्ति संतंतामेव

आयुं: । युन्ति । ये । एवम् । विद्वार् सं: । त्रयोद्-शरात्रमिति त्रयोदश—रात्रम् । आसंते । तत् । आहुः । वाक् । वे । एषा । वित्तेति वि—तृता ॥ ७ ॥ यत् । हादृशाह इति द्वादश—अहः । ताम् । वीति । छिन्युः । यत् । मध्यें । अतिरात्रमित्यंति— रात्रम् । कुर्युः । उपदासुकत्यंप—दासुका । गृहपं-तेरिति गृह—पतेः । वाक् । स्यात् । उपरिष्ठात् । छन्दोमानामिति छन्दः—मानांम् । महात्रतमिति महा—त्रतम् । कुर्वन्ति । संतंत्रामिति सं—तृताम्।

ग्रहणं पूर्ववदुपलक्षणार्थम् । अयमर्थः—प्राणापानयोः उदानादिषु च तत्कार्ये चात्राद्ये प्रतितिष्ठन्ति । गतमन्यत् ॥

वत्राहुरित्यादि ॥ द्वादशाहो नाम वाग्वितता सन्तता तत्र यदि मध्येऽतिरात्रस्यात् वाग्विच्छेदस्स्यात् । ततश्र गृहपतेर्वा-गुपदासुका क्षयशीला स्यात् । छान्दस उकञ् । तस्माच्छन्दो-

वाचमवं रुन्धतेऽनुंपदासुका गृहपंते-वरिभविति प्रावो वे छंन्द्रोमा अ-न्नं महावृतं यदुपरिष्ठाच्छन्द्रोमानां महावृतं कुर्वन्तिं प्राप्तं चैवानायें च प्रति तिष्ठन्ति ॥ ८॥

एव । वार्चम् । अवेति । रुन्वते । अनुपदासुकेत्यनुप-दासुका । गृहपंतिरिति गृह-पतेः । वाक् ।
भविति । 'प्रावंः । वे । छन्दोमा इति छन्दःमाः । अत्रंम् । महावृतिमिति महा-वृतम् । यत् ।
उपिरष्टात् । छन्दोमानामिति छन्दः-मानाम् । महावृतिमिति महा-वृतम् । कुर्वन्ति । प्रापुं । च ।
एव । अत्राद्य इत्यंत्र-अद्यं । च । प्रतीति । तिष्ठनित् ॥ ८ ॥

वितंता त्रिचंत्वारि १ शच ॥ ३ ॥

मानामुपरिष्टाद्विवावयेन सह महाव्रतधर्भाणमितरात्रं कुर्वन्ति न मध्ये सन्ततां अविच्छिन्नां वाचं अवरुन्धे । ततो गृहपेतश्च वागनुपदासुका भवति ॥

'िकञ्च—परावो वे छन्दोमा इत्यादि ॥ तत्साधनत्वात्ताच्छब्द्यम् । व्याख्याताः छन्दो मा महाव्रतं च । एवमुभयत्र विधानादुभयत्र च फलश्रुतेविकल्पः—एष्ठानां वोपिर स्यात् छन्दोमानां वेति ॥ इति सप्तमे तृतीये तृतीयोनुवाकः. आदित्या अंकामयन्तोभयोर्लोक-योर् ऋष्रुयामेति त एतं चंतुर्दशरा-त्रमंपद्यन्तमाऽहंरन्तनायजन्त ततो वै त उभयोर्लोकयोरार्धुवङ्गस्मिश्-श्रामुष्मिश्च य एवं विद्याश्मश्चतु-र्दशरात्रमासंत उभयोरेव लोकयोर् ऋष्ठवन्त्यास्मिश्चामुष्मिश्च चतु-र्दशरात्रो मंत्रति सप्त श्राम्या ओवंध-

'आदित्याः । अकामयन्त । उभयोः । छोक-योः । ऋष्रुयाम । इति । ते । एतम् । चतुर्दशरा-त्रिमिति चतुर्दश-रात्रम् । अपद्ययन् । तम् । ए-ति । अहर्न् । तेनं । अयजन्त । ततः । वे । ते । उभयोः । छोकयोः । आर्धुवन् । अस्मिन् । च । अमुन्मिन् । च । ये। एवम् । विद्यार्श्मः । चतु-र्वशरात्रिमिति चतुर्दश-रात्रम् । आसिते । उभ-योः । एव । छोकयोः । ऋष्रुवन्ति । आस्मिन् । च । अमुन्मिन् । च । चतुर्दशरात्र इति चतुर्दश-रात्रः । अवति । सप्त । ग्राम्याः । ओषंघयः । स्-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>त्रयश्चतुर्दशरात्रास्तत्रायं प्रथमोऽतिरात्रः एष्टचप्पडह् आवृत्तः ।

यस्न्प्रार्ण्या ड्रभयीं ष्रामवंरुद्ध्ये य-त्पंराचीनांनि पृष्ठानि ॥ १ ॥ भवं-त्यमुमेव तेळीं कम्भाभ जंयन्ति य-त्यंतीचीनांनि पृष्ठानि भवंन्तीममे-व तेळों कम्भि जंयन्ति त्रयस्ति दु-इगे मंध्यतस्स्तोमी भवतस्साम्रांज्य-

प्त । आर्ण्याः । उभयीषाम् । अवंरुध्या इत्यवंरुध्ये । यत् । प्राचीनानि । पृष्ठानि ॥ ९॥ भवंन्ति ।
अमुम् । एव । तैः । लोकम् । अभीति । ज्यन्ति ।
यत् । प्रतीचीनानि । पृष्ठानि । भवंन्ति । इमम् ।
एव । तैः । लोकम् । अभीति । ज्यन्ति । त्रयस्विद्शाविति त्रयः- न्ति दशौ । मध्यतः । स्तोमौ ।
भवतः । सम्बंज्यमिति सां-राज्यम् । एव । ग्रच्लान्ते । अधिराजावित्यंधि-राजौ । भवतः ।

पृष्ठचण्य इति । तं विद्धाति—आदित्या इत्यादि । सप्तमाम्यावरोधः ॥

²यत्पराचीनानीत्यादि ॥ ऊर्ध्वमुखानि त्रिवृदादीनि त्रयस्त्रिशा-न्तानि एष्ठानि भवन्ति । तस्मात्तेरमुं लोकमभिजयन्ति । तस्मा-त्तद्नन्तरं मध्ये समृद्धत्वात् प्रतीचीनानि प्रत्यखुखानि त्रयस्त्रिशा-द्मीनि त्रिवृद्नतानि एष्ठानि भवन्ति तस्मात्तेरिमं मनुष्यलोकं अभि- मेवगंच्छन्त्यघिराजीभंवतोऽधिराजा एव संमानानां भवन्त्यतिरात्राव्यभि-तो भवतः परिगृहीत्यै ॥ १० ॥ प्रजापंतिस्सुवृर्गे लोकमौनं देवा अ-न्वांयन्तानांदित्याश्चं प्रावृश्चान्वां-

अधिराजा इत्यंघि-राजाः । एव । समानानांम् । भवन्ति । अतिरात्रावित्यंति-रात्रौ । अभितः । भवतः । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्यै ॥ १०॥

पृष्ठानि चतुंस्त्रि श्राच ॥ ४ ॥

'प्रजापंतिरितिं प्रजा-पृतिः । सुवर्गामितिं सु-वः-गम् । लोकम् । ऐत् । तम् । देवाः । अन्वि-ति । श्रायन् । तान् । श्रादित्याः । च् । प्शर्वः ।

जयन्त्येत । एवं त्रयस्त्रिशस्तोमो मध्यतः मध्यमो दिवसो सप्त-माष्टमो भवतः । तेन साम्राज्यं गच्छन्ति । मध्ये समृद्धत्वात् । यस्मादेवं तस्माचतुर्दशरात्रयाजिनोधिराजाः स्वामिनः समानानां भवन्ति समानैः परिगृहीता भवन्ति ॥

इति सप्तमे तृतीये चतुर्थीनुवाकः.

। अथ द्वितीयश्चतुर्दशरात्रो विधीयते—प्रजापतिरित्यादि ॥ अत्रे-यमहः क्वृतिः —अतिरात्रो ज्योतिर्गीरायुः। एष्ठचप्पडहः, आयुर्गी- यन्ते देवा अंबुवन् यान्पशूनुपा-जीविष्म त इमें उन्वारम्बिति तेम्यं एतं चंतुर्दशरात्रं प्रत्यौहन्त आदि-त्याः पृष्ठेस्सुंव्रंगं लोकमाऽरोहन्त्रयहा-

च । अन्विति । आयन् । ते । देवाः । अनुवन । यान् । प्रान्न । उपाजीविष्मेत्यंप-अजीविष्म । ते । इमे । अन्वारम्मित्यंनु-आरमनं । इति । ते-भ्यंः । एतम् । चतुर्दशरात्रमिति चतुर्दश-रात्रम्। प्रतिति । औहन् । ते । आदित्याः । पृष्ठेः । सुव-र्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । एति । अरोहन् । र्यहाभ्यामिति सुवः-गम् । लोकम् । एति । अरोहन् । र्यहाभ्यामिति त्रि-अहाभ्याम् । अस्मन् । लो-

ज्योंतिरितरात्र इति । प्रजापितः स्वर्गमगच्छत् । तं देवा आ-दित्याः परावश्चान्वगच्छन् । ते देवा अञ्चवन् यान् पर्गूनुपा-जीविष्म तेऽष्यमी अस्मानन्वाग्मन् अन्वागच्छन्ति । छान्दसे लुङि 'मन्त्रे यस' इति च्लेर्लुक् । 'गितर्गतो ' इति निघाताभावः, समासश्च । तत्रादित्याः स्वर्गं गच्छन्तु इमे तु परावः सर्वभू-तोपजीव्या अस्मिन्नेव लोके ऋद्धिमन्तः कार्याः । अत्र एष्ठ-वानेव चतुर्दशरात्र आदित्यानां स्वर्गगमनहेतुः, पश्चर्यं तु यित-तव्यिमिति कृताध्यवसाया देवाः तेभ्यः पशुभ्यः चतुर्दशरात्रं प्रत्योहन् प्रत्यावृत्य गितमकुर्वन्, प्रथमित्ररात्रं कृत्वा ततः एछा-नन्तरं भूयोपि तत्रेव त्रिरात्रे प्रत्यवरोहणं प्रत्यूहः । ततश्चतु-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>पश्चर्थं तु यतित्वा.

भ्यांमस्मिन्लोके प्रशूनप्रत्यौहनपृष्ठै-रादित्या अमुन्मिन्लोक आर्धुवन्त्र्य-हाभ्यांमस्मिन्न् ॥ ११ ॥ लोके प्-रावो य एवं विहाश्संश्चतुर्दशरा-त्रमासंत उभयोरेव लोकयोरं ऋष्ठु-वन्त्यस्मिश्श्वामुन्मिर्श्च पृष्ठैरेवा-

के। प्राचा । प्रतिति । औहन । पृष्ठैः । आदि-त्याः । अमुन्मिन् । लोके । आर्धुवन् । ज्यहाभ्या-मिति त्रि—अहाभ्यांम् । अस्मिन् ॥ ११ ॥ लो-के। प्रावंः । 'ये। एवम् । विद्या स्तंः । चतुर्द्श-रात्रामिति चतुर्दश—रात्रम् । आत्ते । उभयोः । एव । लोकयोः । ऋधुवन्ति । अस्मिन् । च । अमुन्मिन् । च। पृष्ठैः । एव। अमुन्मिन् । लोके।

देशरात्रमकुर्वन् पशूनां प्रत्यवरोहणाय । अवयवधर्मेण समुदाय-व्यपदेशः यथा अवयवव्यूहतया द्वादशाहो व्यूहः । तत्रादित्याः देवसकाशं समासादितचतुर्दशरात्राः एष्ठेरेव एष्ठवत्तयेव स्वर्गमा-रोहन् । पशूंस्तु अस्मिन्नेव लोके त्र्यहाभ्यां प्रत्यावृत्य अस्मान्देवाः प्रत्योहन् प्रत्यावर्तयन् । एष्ठेरेवादित्या अमुष्मिन् आर्धुवन् । त्र्य-हाभ्यां यथोक्तलक्षणाभ्यां अस्मिन्पशव आर्धुवन्नित्येव ॥

<sup>2</sup>य एवमित्यादि ॥ गतम् ॥

मुध्मिन्लोक ऋंधुवन्तिं उग्रहाभ्यांमस्मिन्लोके ज्योतिगीरायुरितिं उग्रहो भंवतीयं वाव ज्योतिर्न्तिरंश्चं
गीर्लावायुंरिमानेव लोकानभ्यारोहन्ति यद्न्यतः पृष्ठानि स्युविधिवधः स्यान्मध्यं पृष्ठानि भवन्ति

ऋष्ठ्वन्ति । ज्यहाम्यामिति त्रि-अहाम्याम् । अ-स्मिन् । लोके । 'ज्योतिः । गौः । आयुंः । इति । ज्यह इति त्रि-अहः । भवति । 'ड्रयम् । वाव । ज्योतिः । अन्तरिक्षम् । गौः । असौ । आयुंः । इमान् । एव । लोकान् । अभ्यारोहन्तीत्येमि-आ-रोहन्ति । यत् । अन्यतः । पृष्ठानि । स्युः । विवि-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कः पुनरसी त्रयह इत्याह—ज्योतिरित्यादि ॥

कः पुनरस्य विशेष इत्याह—इयं वावेत्यादि ॥ इमानिति इममन्तिरक्षां अमुं च प्रत्यूहेन पुनिरमां प्राप्य ऋदा भवन्ति । यदन्यतः एकतः प्रष्ठानि स्युः सामर्थ्यान्देकतस्त्रचहाविति गम्यते । तद्विविवधं स्यात् । उभयतोवलम्बन्ध्यिरादिवहनयन्त्रविशेषो विवधः; तद्विरुद्धं स्यात् विषमं स्यात् प्रकृतोलपं भारं एकतो महाभारमिति । तस्मान्मध्ये प्रष्ठानि भवन्ति सामर्थ्यादिभितस्त्रचहाविति गम्यते । स्विवधत्वाय विवध-

सविवध्त्वायं ॥१२॥ ओजो वै वीय पृष्ठान्योजं एव वीयं मध्यतो ईधते बृहद्रथन्त्राभ्यां यन्तीयं वाव
रंथन्त्रमसौ बृहद्गभ्यामेव यन्त्यथो अनयेरिव प्रति तिष्ठन्त्येते वै यइस्यां असायंनी स्नुती ताभ्यां मेव

वधिमिति वि-विवधम् । स्यात् । मध्ये । पृष्ठानि ।
भवन्ति । स्विवधन्वायिति स्विवध-त्वाये ॥ १ २॥
ओजः । वै । वीर्यम् । पृष्ठानि । ओजः । एव ।
वीर्यम् । मध्यतः । द्धते । वृहद्वधन्त्राभ्यामिति
वृहत्-रथन्त्राभ्याम् । यन्ति । इयम् । वाव ।
रथन्त्रिमिति रथं-त्रम् । असौ । वृहत् । आभ्याम् । एव । यन्ति । अथो इति । अनयोः ।
एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । एते इति । वे । यज्ञ-

सटशत्वाय समभारत्वायेति यावत् । सहशब्दस्य साटश्येऽव्य यीभावः । 'अव्ययीभावे चाकाले' इति सभावः । ओजो वा इत्यादि । गतम् ॥

<sup>⁵</sup>बृहद्रथन्तराभ्यामित्यादि ॥ दिवसेषु एकान्तराभ्यां यन्ति । गतमन्यत्\* । पराञ्च इत्यादि । अगुनरावृत्ता एव स्वर्गं गच्छि न्ति, पराचीनष्टछोपयानात् । 'विभाषाञ्चरदिकिस्त्रयाम् ' इति

<sup>\*#.</sup> U-3-92,

सुंवर्ग लोकं यंन्ति पराश्चो वा एते सुंवर्ग लोकम्भ्यारोहान्ति ये परा-चीनानि पृष्ठान्युप्यन्ति प्रत्यङ्कृहो भंवति प्रत्यवंरुख्या अथो प्रतिष्ठित्या उभयोल्लोकयोर् ऋद्वोत्तिष्ठन्ति च-

स्यं । अञ्चलतांनी इत्यंञ्जला-अयंनी । स्नुती इति । ताभ्यांम् । एव । लुव्गिमिति सुवः-गम् । लोकम् । युन्ति । परांञ्चः । वे । एते । सुव्गिमिति सुवः-गम् । लोकम् । अभ्यारीहन्तीत्यंभि-आरी-हित्ते । ये । प्राचीनांनि । पृष्ठांने । उपयन्ती-त्यंप-यन्ति । प्रत्यङ् । ज्यह इति त्रि-अहः । मु-वृति । प्रत्यंक्त्वा इति प्रति-अवंक्त्वे । अथो इति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति-स्थित्ये । उभयोः । लोकयोः । ऋध्वा । उदिति । तिष्ठन्ति । चनुर्दे-

खः । तस्मात्प्रत्यङ् प्रतीचीनगितः द्वितीयस्त्रचहो भवति, आयुर्गेजियीतिरिति । प्रत्यवरूद्धे प्रत्यवरोहणाय आत्मनो भवति । पृथिन्यामवरोहणाय प्रतिष्ठार्थं च भवति । उभयत्र 'तादो च ' इति गतेः प्रकृतित्वरत्वम् । एवमुभयोर्लोकयोः ऋदि प्राप्य अतिष्ठन्ति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>चतुर्दशेता इत्यादि ॥ एताश्चतुर्दशराज्यः तासां मध्ये या

तुंईशैतास्तासां या इश् दशांक्षरा विराडमं विराद्धिराजेवामाय्यमवं रु-न्धते याश्चतंस्रश्चतंस्रो दिशों दिक्षे-व प्रति तिष्ठन्त्यतिरामाव्यभितों स-वतः परिगृहीत्ये ॥ १३॥

शिति चतुं:-दृश् । एताः । तालांध् । याः । दशं । दृशांक्षरेति दशं-अक्षरा । विराहिति वि-राट् । अन्नंध् । विराहिति वि-राट् । अन्नंध् । विराहिति वि-राट् । विराहिति वि-राट् । विराहिति वि-रा-जां । एव । अन्नाद्यामित्यंन्न-अद्यं । अवेति । रुन्धते । याः । चतंस्रः । चतंस्रः । दिशंः । दिशु । एव । प्रतीति । तिष्ठन्ति । अतिरान्नावित्यंति-रा-न्नो । अभितंः । भवतः । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये ॥ १३ ॥

आध्रीवन्त्रयहाभ्यांमिस्मिन्त्संविवध्तवाय प्रतिष्ठित्या एकंत्रिश्शच ॥ ५॥

दश ताभिः दशत्वान्वयात् विराडात्म हाञ्चलाभः । यारततः परा-श्रतस्वः ताभिश्रतृष्ट्वान्वयात् दिक्षु प्रतिष्ठिता भवन्ति । अतिरात्रा-वभितो भवतः उभयलोक्नवेदिभिः परिश्रहाय ॥

इति सप्तमे तृतीये पश्चमानुवाकः.

इन्द्रो वे सहद्वेवतांभिरास्थिस न व्या-वृतंमगच्छथ्स प्रजावंतिमुपांघावत्त-स्मां एतं पंश्वदशरात्रं प्रायंच्छत्तमाऽहं-र्त्तेनांयजत ततो वे सोन्याभिद्वेवतां-भिव्यावृतंमगच्छ्य एवं विद्या संः

'इन्हें: । वै । सहिङ्गितं स-हङ् । देवतांभिः । आसीत् । सः । न । व्यावृतिमिति वि-आवृतंस् । अगच्छत् । सः । मृजापंतिमिति मृजा-पृतिस् । उपेति । अधावत् । तस्मै । एतम् । पृञ्चद्यारात्र-ध्मिति पृञ्चद्या-रात्रम् । प्रेति । अयच्छत् । तम् । एति । अहरत् । तनं । वे । सः । अन्याभिः । देवतांभिः । व्यावृत्मिति वि-आवृतंस् । अगच्छत् । ततंः । वे । सः । अन्याभिः । देवतांभिः । व्यावृत्मिति वि-आवृतंस् । अग्रच्छत् । ये । एवस् । विद्याः संः ।

¹अथ चत्वारः पञ्चद्रारात्रा भवन्ति । तत्र हो छन्दोमवनतो; तत्र छन्दोमवतोरप्येकः सत्राहीनात्मा पुनरितरात्रादिः, यथा
तिवृद्गिष्टोमो ज्योतिगीरायुस्त्रयो हाद्शाहस्य द्शाहान्यितरात्र
इति । इतरः सत्रभेवोभयतोतिरात्रः; यथाऽतिरात्रो ज्योतिगीरायुस्त्रयो हाद्शाहस्य दशाहान्यितरात्र इति । एतिद्दानीं विदश्राति—इन्द्रो वा इत्यादि ॥ इन्द्रोऽन्याभिः देवताभिः सहङ्
सम आसीत् । 'हक्सवस्स्वतवसाम् ' इति नुमि 'किन्न्नत्ययस्य
कुः ' इति कुत्वम् । स व्यावृतं व्यावृत्तिं वैलक्षण्यं नागच्छत्।

पश्चदशरात्रमासंते व्यावृतंमेव पापमना भ्रातृंव्येण गच्छन्ति ज्योतिगौरायुरिति ज्यहो भवतीयं वाव
ज्योतिर्न्तरिक्षम् ॥ १८ ॥ गौर्सावायुर्व्वेव लोकेषु प्रति तिष्ठन्त्यसंत्वं वा एतयदंछन्दोमं यच्छन्दोमा
भवन्ति तेनं सत्तं देवतां एव पृष्ठे-

पश्चद्रशारात्रमिति पश्चद्शा-रात्रम् । आसंते । व्यावृत्तमितिं वि-आवृतंम् । एव । पाप्मनां । भ्रातृंव्येण । ग्व्छिन्ति । ज्योतिः । गौः । आयुंः । इतिं । ह्यम् । वाव ।
ज्योतिः । अन्तरिक्षम् ॥ १४ ॥ गौः । असौ ।
आयुंः । एषु । एव । ल्रोकेषुं । प्रतीति । तिष्ठनित् । असंत्रम् । यत् । यत् । अछन्दोमिन्यंछन्दः-मम् । यत् । छन्दोमा इति छन्दःमाः । भवन्ति । तेनं । सृत्रम् । देवतांः । एव । पृष्ठेः।

वृतेस्सम्पद्दादिलक्षणः किप्। स प्रजापतिमित्यादि। गतम् ॥ जयोति-रित्यादि । व्याख्यातम् ।।।

<sup>2</sup>असत्रमित्यादि ॥ नेदमछन्दोमस्य सत्रस्य प्रतिषेधार्थं, अपि त् तु छन्दोमवतः प्रशांसार्थं, छन्दोमवतस्सकाशे अछन्दोमं सत्र-\*सं. ७-२-५<sup>3</sup>. †सं. ७-३-५<sup>3</sup>-4 रवं रुन्धते पृश्चा विन्दोमेरोजो वे वी-ये पृष्ठानि पृश्च वं वहामा ओजं-स्येव वीर्यं पृशुपु प्रति तिष्ठान्ति प-श्वदशरात्रो भवति पश्चद्शो वज्रो व-जंसेव श्रातृं व्येभ्यः प्र हं रन्त्यतिरा-त्राव्यितों भवत इन्द्रियस्य परिगृ-हीत्ये ॥ १५ ॥

अवेति । कृत्यते । पृश्चत् । छुन्दोमेरिति छन्दः-मैः। ओजः । वे । वीर्यम् ।पृष्ठानि ।पृश्चवः ।छुन्दोमा इति छन्दः-माः । ओजंसि । एव । वीर्ये । पृशुषुं । प्रतिति । तिष्ठान्ति । पृश्चद्शरात इति पश्चदश-रात्रः। भवति । पृश्चद्श इति पश्च-दृशः ।वर्जः । वर्जम् । एव । भ्रातृंव्येभ्यः । प्रति । हुर्न्ति । अतिरात्रा-वित्यंति-रात्री । अभितः । भवतः । इन्द्रियस्यं । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये ॥ १५ ॥ अन्तरिक्षमिन्द्रियस्यैकं च ॥ ६ ॥ अन्तरिक्षमिन्द्रियस्यैकं च ॥ ६ ॥

व्यपदेशं नाईतीति । ओजिस वीर्ये पशुषु प्रतितिष्ठन्ति प्रतिष्ठां गच्छन्ति । पञ्चदशरात्र इति । छन्दोमविधिः । पञ्चदशो वज्न इति । वीर्यवस्वात्। अतिरात्रावित्यादि । गतम् ॥ इन्द्रियपरिग्रहो विशेषः ॥ इति सप्तमे तृतीये पष्ठोनुवाकः.

<sup>\*</sup>H. U-3-4.6

इन्द्रो वै शिथिल इवाप्रतिष्ठित आ-स्विथ्सोसुरेभ्योऽविभेष्म प्रजापति-सुपांधावनस्मां एतं पश्चदशरात्रं व-जं प्रायंच्छत्तेनासुरान्पराभाव्यं वि-जिन्य श्रियंमगच्छदश्चिष्ट्रतां पाप्मा-

ेइन्द्रंः । वे । शिथिलः । इव । अप्रंतिष्ठित् इत्यप्रंति-स्थितः । आसीत् । सः । असुरेभ्यः ।
अबिभेत् । सः । प्रजापंतिमिति प्रजा-पृतिम् ।
उपेति । अधावत् । तस्मै । एतम् । प्रश्रद्शारात्रमितिं पश्रदश-रात्रम् । वजंम् । प्रेति । अथच्छत् ।
तेनं । असुरात् । प्राभाव्येतिं परा-भाव्यं । विजित्येतिं वि-जित्यं । श्रियंम् । अगच्छत् । थभिष्ठतेत्यंप्रि-स्तुतां । प्राप्मानंम् । निरितिं । अद-

¹अथ छन्दोमनान् पञ्चद्शरात्रयोरेकतरः एछानृत्तिमानितरः त्र्यहानृत्तिमान् । तयोर्द्वितीयं विद्धाति—इन्द्रो वै शिथिछ इते-त्यादि ॥ इन्द्रः शिथिछ इत वित्तेन दुर्बछ इनासीत् । हेतु-माह—अप्रतिष्ठितः हतराज्यः । सोसुरेभ्य इत्यादि । गतम् ॥ पञ्च-दशरात्रं वज्जमिति । वज्जसादृश्यमसुराणां मारणत्वात् । तेन असुरान् पराभाव्य अभिभूय विजित्य सेनादिकमपहृत्य तिच्छूयं राज्यमिप तेपामगच्छत् प्राप्तोत् ॥

<sup>2</sup>अग्निष्टुतेति ॥ सर्वा त्रेयस्त्रिनृदेकाहिनरोपो अग्निष्टुत् । तेन

<sup>\*</sup>H. 9-3-6.1

नं निरंदहत पश्चदशरात्रेणोजो वलं-मिन्द्रियं वीर्थमात्मत्रंघन य एवं वि-दा श्लाः पश्चदशरात्रमासंते भ्रातृं-व्यानेव पंराभाव्यं विजित्य श्रियं गच्छन्त्यसिष्ठुतां पाप्मानं निः॥१६॥ दहन्ते पश्चदशरात्रेणोजो वलंमिन्द्रियं

हत् । पृश्चद्गुरात्रेणिति पश्चद्ग-रात्रेणं । ओर्जः । वर्लम् । इन्द्रियम् । वृधिम् । आत्मन् । अधन् । यू । एवम् । वृद्धारसंः । पृश्चद्ग्रारात्रमिति पश्च-द्श-रात्रम् । आसंते । श्रातृंव्यान् । एव । पृरा-भाव्यति परा-भाव्यं । विजित्यति वि-जित्यं । श्रियंम् । गुच्छन्ति । अग्निष्ठुतत्यंग्नि-स्तुतां । पृा-प्मानंम् । निरितिं ॥ १६ ॥ दृहन्ते । पृश्चद्ग्रारात्रे-णेतिं पश्चद्ग्-रात्रेणं । ओर्जः । बलंम् । इन्द्रि-यम् । वृधिम् । आत्मन् । दुधते । एताः । एव ।

द्वितीयेनाह्वा पाप्मानं निरदहत् । पश्चदशरात्रेण समुदायेन तत्स-हिंद्रेन ओजआदिचतुष्टयं आत्मन्यधत्त अधारयत् । य एवमि-त्यादि । गतम् । एता एव पशच्याः इत्यादि । एताः पश्चदश-रात्रयः ओजआदिप्रदत्वात् पशच्याः पशुम्यो हिता भवन्ति । म्हं-47

370

का. ७. प्र. इं.

वृधिमात्मन्दंघत एता एव पंज्ञव्याः पञ्चंद्ज्ञ वा अंधिमात्तस्य रात्रंयो-धमास्त्रश्रसंवत्स्र अप्यिते संवत्स्रं प्रावोऽनु प्र जांयन्ते तस्मात्पज्ञव्यां एता एव सुव्योः पश्चंद्ज्ञ वा अ-धमासस्य रात्रंयोधमास्यश्संवत्स्र

प्राव्याः । वश्चंद्रशति पश्चं-ह्रा । वे । अर्धमासस्थेत्यंर्ध-मासस्यं । राश्चंयः । अर्धमास्यः इत्यंर्धमास-इाः । संवृत्सर इति सं-वृत्सरः । आप्यते ।
संवृत्सरिमिति सं-वृत्सरम् । पृश्चंः । अनुं । प्रेतिः ।
जायन्ते । तस्मात् । पृश्चव्याः । पृताः । पृव ।
सुवृग्यां इति सुवः-ग्याः । पश्चंद्रशिति पश्चं-दृश् ।
वे । अर्धमासस्येत्यंर्ध-मासस्यं । राश्चंयः । अर्धमास्यः इत्यंर्धमास-इाः । संवृत्सर इति सं-वृत्सगवादिन्यो यत् । यदा—पश्चां प्राप्तिनिमित्तानि । 'गोद्वचनः '
इति यत् ॥

³इदानीं सङ्ख्यातोषि स्तौति—पश्चदशेत्यादि ॥ अर्धमासशः अर्धमासेनार्धमासेन । 'सङ्ख्येकवचनाच्च ' इति शस् । सुवर्ग्याः सुवर्गाय हिताः स्वर्गप्राप्तेवी निमित्तानि एताः पश्चदश राष्ट्रीयः त्रिवृदादयः । पूर्ववयत् । ज्योतिरित्यादि । व्याख्यातम् ॥ अत्रय-

**<sup>※</sup>**村, ७-३-4,3

अिंप्यते संवत्स्रस्तुंव्गों लोकस्त-स्मात्सुव्ग्यों ज्योतिगैरिगयुरिति इय-हो भवितायं वाव ज्योतिर्न्तरिक्षम् ॥ १७॥ गौर्सावायुरिमानेव लो-कान्भ्यारोहित् यद्न्यतः पृष्ठानि स्युविविवधः स्यान्मध्ये पृष्ठानि भवन्ति सविवधत्वायोजो व वीर्यं

रः । आप्यते । संवत्सर इति सं-वत्सरः ।
सुवर्ग इति सुवः-गः । लोकः । तस्मति ।
सुवर्गी इति सुवः-ग्याः । ज्योतिः । गौः । आयुः । इति । त्र्यह इति त्रि-अहः । भवति । इयम् । वाव । ज्योतिः । अन्तरिक्षम् ॥ १०॥ गौः ।
असौ । आर्युः । इमान् । एव । लोकान् । अभ्यारोहन्तीत्यंभि-आरोहन्ति । भव् । अन्यतः ।
पृष्ठानि । स्युः । विविवधमिति वि-विवधम् ।
स्यात् । मध्ये । पृष्ठानि । भवन्ति । सविवधम् ।

महःक्कृप्तिः—अतिरात्रस्त्रिवृद्ग्रिष्टुत् व्योतिर्गीरायुः पृथ्वचष्षडहः प्रत्यङ् त्र्यहः आयुर्गीव्योतिरितरात्र इति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>यद्न्यत इत्यादि ॥ तस्मात् त्र्यह्योर्मध्ये पृष्ठचष्षडहः ॥

पृष्ठान्योजं एव वीयें मध्यतो दंघते बृहद्रथन्त्राभ्यां यन्तीयं वाव रंथ-न्त्रम्सो बृहद्गभ्यामेव यन्त्यथों अनयोरेव प्रति तिष्ठन्त्येते वे यज्ञ-भ्यांश्रुतायंनी स्नृती ताभ्यांमेव सुं-वर्ग लोकम् ॥ १८ ॥ यन्ति परां-

यति सिववध-त्वायं । ओर्जः । वे । वृधिम् । पृष्ठाितं । ओर्जः । एव । वृधिम् । मृध्यतः । दुधते । वृहद्वथन्त्राभ्यामिति वृहत् – रथन्त्रा-भ्याम् । यन्ति । इयम् । वाव । रथन्त्रामि-ति रथं – तृरम् । असो । वृहत् । आभ्याम् । एव । यन्ति । अथो इति । अनयोः । एव । प्रतीितं । विष्ठन्ति । एते इति । वे । युक्तस्यं । अञ्चसायंनी इत्यं असा – अयंनी । स्रुती इति । ताभ्यांम् । एव । स्वृव्यं मिति सुवः – गम् । लोकम् ॥ १८ ॥ यन्ति । प्रान्ते । प्रांत्रः । वे । प्रान्ते । युक्तम् ॥ १८ ॥ यन्ति । प्रान्ते । प्रान्ते । स्वृव्यं मिति सुवः – गम् । लोकम् ॥ १८ ॥ यन्ति । पर्रांत्रः । वे । एते । स्वृव्यं मिति सुवः – गम् । लोन्ते ।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>वृहद्रथन्तराभ्यामित्यादि ॥ व्याख्यातम् \* ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>पराश्च इत्यादि ॥ द्वितीयस्य त्र्यहस्य प्रत्यक्कविधानं व्यात्र ख्यातमेव ॥

<sup>\*</sup>सं. ७-३-५.<sup>5</sup>

श्रो वा एते सुंवर्ग लोकम्भ्यारोहनित् ये पंराचीनांनि पृष्ठान्युंप्यनितं प्रत्यङ्क्यहो भंवति प्रत्यवंरूख्या
अथो प्रतिष्ठित्या उभयोलोंकयोर्
ऋद्वोत्तिष्ठन्ति पश्चंदशैतास्तासां या
दश् दशाक्षरा विरादन्नं विराद्विराजैवान्नाद्यमवं रुन्धते याः पश्च पश्च
दिशों दिश्वंच प्रति तिष्ठन्त्यातिरात्रा-

कम् । अभ्यारोहन्तीत्यंभि—आरोहन्ति । ये । पुरा-चीनांनि । पृष्ठानि । उपयन्तीत्यंप—पन्ति । प्रत्यङ् । उयह इति त्रि—अहः । भवृति । प्रत्यवंरूढ्या इति प्रति—अवंरूढ्ये । अथो इति । प्रतिष्ठित्या इति प्र-ति—स्थित्ये । उभयोः । लोकयोः । ऋध्वा । उदिति । तिष्ठन्ति । पश्चंद्रशति पश्चं—दृश् । एताः । तासांम् । याः । दशं । दशांक्षरेति दशं—अक्षरा । विराडिति वि—राट् । अन्नम् । विराडिति वि—राट् । विराजे-ति वि—राजां । एव । अन्नाद्यमित्यंन्न—अद्यम् । अ-विति । हृन्धते । याः । पश्चं । पश्चं । दिशाः । दिक्षु ।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>पञ्चद्रौता इत्यादि ॥ इदानीं संख्याविशोषान्वयेन अवयव-

वृभितो भवत इन्द्रियस्यं वृथिस्य प्रजाये पश्चनां परिगृहीत्ये ॥१९॥ प्र-जापंतिरकामयताङ्गादस्स्यामिति स एत्र संप्तदश्गत्रमंपद्यनमाऽहंर-

एव। प्रतीति । तिष्ठन्ति । अतिरात्रावित्यंति-रा-त्री । अभितः । भवतः । इन्द्रियस्यं । वीर्यस्य । प्र-जाया इति प्र-जाये । प्रज्ञास् । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये ॥ १९॥

> ग्रच्छन्त्यश्रिष्ठुतां पाप्मानं निर्न्तिरक्षं छोकं प्रजाये दे चं॥ ७॥

'प्रजापंतिरिति प्रजा-प्रतिः । <u>अकामयंत</u> । <u>अ-</u> ब्राइ इत्यंत्र-अदः । स्याम् । इति । सः । एतम् ।

स्तुतिः । पञ्च दिश इत्यादि । ऊर्ध्वया सह । अतिरात्राविभता भवतः इन्द्रियादिचतुष्टयस्य लाभाय भवतः ॥

इति सप्तमे तृतीये सप्तमानुवाकः.

¹अय सप्तदशरात्रो विधीयते—प्रजापितरकामयतेत्यादि ॥ गतम्। तस्य चैतान्यहानि —अितरात्रो ज्योतिर्गीरायुः पञ्चाहो द्वादशाह्रय दशाहान्यितरात्र इति । पञ्चाह इति । कानि पुनिरमान्यहानि — 'आभि- तेनायजत ततो वे सोन्नादोऽभव्य एवं विद्वा १ संस्तादशरात्रमासंतेऽ-न्नादा एव भवन्ति पश्चाहो भवित् पश्च वा ऋतवंस्संवत्स्र ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रति तिष्ठन्त्यथो पश्चांक्षरा

सप्तद्रश्चात्रिमिति—तप्तद्रश—रात्रम् । अप्रयत् ।
तम् । एति । अहरत् । तेनं । अयजत् । ततंः ।
वै । सः । अञ्चाद इत्यंत्र—अदः । अभवत् । ये ।
एवम् । विहाश्संः । सप्तद्रश्चात्रिमिति सप्तद्रश—
रात्रम् । आसंते । अञ्चादा इत्यंत्र—अदाः । एव ।
भवन्ति । पञ्चाह इति पश्च—अहः । भवति । पश्चं ।
वे । ऋतवंः । संवत्सर इति सं—वत्सरः । ऋतुषुं ।
एव । संवत्सर इति सं—वत्सरे । प्रतिति । तिष्ठ-

ष्ठाविकानामयमविच्छेदः ' इत्याचार्यः । तत्र वचनसामर्थ्यात्प्राकृतान्यपि पृष्ठचाहानि गृह्यन्ते । अभिष्ठवषडहस्याद्यानि पञ्च
गृह्यन्ते । कानि पुनस्तानि—ज्योतिरित्रिष्टोमो रथन्तरसामा प्रथमः,
गौरुक्थ्यो बृहत्सामा द्वितीयः, आयुरुक्थ्यो रथन्तरसामा तृतीयः,
गौरुक्थ्यो बृहत्सामा चतुर्थः, आयुरुक्थ्यो रथन्तरसामा पञ्चमः इति ।
ज्योदिरित्रिष्टोमो बृहत्सामा षष्ठः, स तु त्यज्यते । पञ्च वा इत्यादि ।
गतम्। होमन्तिशिशिरियोरेकत्वात् पञ्चत्वम् । अथो अपि च पञ्चत्वा-

<sup>\*#. 9-9-90,5</sup> 

पङ्किः पाङ्की यज्ञो यज्ञमेवावं रुन्य-तेऽसंत्वं वा एतत् ॥ २०॥ यदंछ-न्द्रोमं यच्छेन्द्रोमा भवन्ति तेन स्त्तं देवतां एव पृष्ठेरवं रुन्धते पुशूञ्छं-न्द्रोमेरोजो वै वीय पृष्ठानि प्रावं-इछन्दोमा ओर्जस्येव वीर्यं प्राृशु

न्ति । अयो इति । पश्चांक्षरेति पश्चं-अक्षरा । प-ङ्किः । पार्ङ्कः । यज्ञः । यज्ञम् । एव । अवेति । रुन्धते । थेअसंत्रम्। वै। एतत्॥ २०॥ यत्। अछन्दो-ममित्यंछन्दः-मस् । यत् । छन्दोमा इति छन्दः-माः। भवंन्ति । तेनं । सत्रम् । देवताः । एव । पृष्ठैः। अवेति । रुन्धते । पुशून् । छन्द्रोमेरिति छन्दः-मैः। ओर्जः । वै । वीर्यम् । पृष्ठानि । पृश-वंः । छुन्दोमा इति छन्दः-माः । ओर्जिस । एव ।

न्त्रयेन पाङ्क्यज्ञावरोधः । पङ्किप्रभवत्वाद्वाः धानादिदञ्चकसाधन-त्वाद्वा पाङ्कत्वं यज्ञस्य । पङ्किशब्द उत्सादिरित्युक्तम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>असत्त्रं वा इत्यादि व्याख्यातम् । तेन पञ्चाहादुपरि द्वाद-शाहीयो द्शरात्रो गृह्यते ।।

**<sup>\*</sup>**पिक्षप्रधानत्वात्. †सं. ७-३-६.2

प्रति तिष्ठन्ति सप्तदशरात्रो भंवति सप्तद्शः प्रजापंतिः प्रजापंतिराप्तयो अतिरात्रावभितो भवतोन्नायंस्य प-रिगृहीत्ये ॥ २१ ॥ सा विराद्विकम्यांतिष्ठद्रह्मणा देवे-

विर्ये । प्रमुषुं । प्रतिति । तिष्ठन्ति । श्मप्तदशरात्र इति सप्तदश-रात्रः । भवति । सप्तदश इति स-दशः । प्रजापितिरिति प्रजा-पृतिः । प्रजापिते-रिति प्रजा-पृतिः । प्रजापिते-रिति प्रजा-पृतिः । आप्तये । अतिरात्रावित्यति—रात्रो । अभितः । भवतः । अत्राद्यस्यत्यत्र—अद्य-स्य । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्ये ॥ २१ ॥

एतत्स्प्रित्रि ५ शत्व ॥ ८ ॥

'सा । विराडिति वि-राट् । विक्रम्येति वि-क्रम्यं । अतिष्ठत् । ब्रह्मणा । देवेषुं । अन्नेन । अ-

³सप्तद्शरात्र इत्यादि ॥ सप्तद्शस्य प्रजासाधनत्वात् सप्तद्शः प्रजापतिः । अतिरात्राभ्यां अन्नाद्यस्य परिग्रहः, अन्नाद्यकामो हि प्रजापतिः अन्नाङ्गतेति?\* ॥ इति सप्तमे तृतीये अष्टमोनुवाकः.

'अथ विंशतिरात्र आरम्यते—सा विराडित्यादि ॥ या द्वा-\*अनाबहतेति [अनाबहेतुरिति ?]

xi-48

ष्वत्रेनासुरेषु ते देवा अंकामयन्तो-भय् सं वृंजीमहि ब्रह्म चात्रं चेति त एता वि १ शाति १ रात्रीरपदयन्त-तो वै त उभय् १ समंवृञ्जत ब्रह्म चात्रं च ब्रह्मवर्चिसनीत्रादा अंभ-वन् य एवं विद्या १ सं एता आसंत उभयमेव सं वृंजते ब्रह्म चात्रं च

सुरेषु । ते । देवाः । अकामयन्त । उभयेम् । स
मिति । वृञ्जीमिह । ब्रह्मं । च । अन्नम् । च । इति ।

ते । एताः । विश्वातिम् । रात्रीः । अव्ययन् ।

ततः । वे । ते । उभयम् । समिति । अवृञ्जत ।

ब्रह्मं । च । अन्नम् । च । ब्रह्मवर्चितिन इति ब
ह्म-वर्चातिनः । अन्नादा इत्यंत्र—अदाः । अभवन् ।

ये । एवम् । विद्यार्सः । एताः । आसंते । उभ
यम् । एव । सिमिति । वृञ्जते । ब्रह्मं । च । अ-

दशाहीया दशाक्षरा विराट् विक्रम्य विविधां क्रान्ति आस्थाया-तिष्ठत् । कथं १ देवेषु ब्रह्मणा ब्रह्मवर्चसेनातिष्ठत् असुरेप्व-वेत । तत्तत्साधनभावेन तेषुतेषु निश्चतमवर्तत इत्यर्थः । ततस्ते देवा अकामयन्त ब्रह्म चान्नं चोभयं संवृक्षीमिह । वयमेव स-

<sup>\*</sup>अनि.

॥ २२ ॥ <u>ब्रह्मवर्चि</u> सिनी<u>त्रादा भैवन्ति</u> हे वा एते विराजी तयो रेव नाना प्रति तिष्ठन्ति विश्वशो वै पुरुषो द-

त्रंम । च ॥ २२ ॥ <u>ब्रह्मवर्चिसिन</u> इति ब्रह्म-<u>वर्च</u>-सिनंः । <u>अत्रादा इत्यंत्र-अदाः । अवन्ति</u> । ै दे इति । वे । एते इति । विराजाविति वि-राजौ । तयोः । एव । नानां । प्रतीतिं । तिष्ठन्ति । ै विश्वाः । वे । पुरुषः । दशं । हस्त्याः । अङ्गुलंयः । दशं ।

म्यक् लेभमहीति । त एता इत्यादि । गतम् । ब्रह्मवर्चसिनः महाब्रह्मवर्चसा अभवन् । अन्नादाः अन्नादनसमर्थाश्राभवन् । य एवमित्यादि । गतम् ॥

² द्वे वा इत्यादि ॥ एकविंशतिरात्रे दशरात्रावित्यर्थः । दशक-योस्तु विराट्वेन स्तुतिः तयोविंराजानीना पृथक् पृथक् प्रतिष्ठिता भवन्ति । विराडन्नम् । यद्वा—दशकाभ्यां तयोः ब्रह्मवर्चसान्ना-द्ययोः पृथकप्रतिष्ठिता भवन्ति ॥

³विंश इति ॥ विंशतेः पूरणो विंशः 'तस्य पूरणे उट्' इति उट्, 'विशतेर्डिति ' इति टिलोपः । दश हस्त्याः हस्त-स्नोभेवाः पद्याः पद्योभेवाः । 'श्रारीरावयवाच्च ' इति यत् । 'पद्यत्यतद्र्थे ' इति पद्गावः । एताः पृथग्वीर्याः विंशतिरङ्गुल्यः पुरुषजाः तद्धीनप्रवृत्तित्वात् । तत्रावयवापेक्षया विंशत्वम्, अव- श् हस्त्यां अङ्गुलंयो दश पद्या या-वांनेव पुरुष्टतमात्वोत्तिष्ठन्ति ज्यो-तिगीरायुरिति ज्यहा अंवन्तीयं वा-व ज्योतिर्न्तारक्षं गौर्सावायुरिमा-नेव लोकान्ध्यारोहन्त्याभिपूर्वं ज्य-हा अंवन्त्यभिपूर्वमेव सुंव्यम्॥२३॥

पद्याः। यावान् । एव । पुरुषः । तम् । आप्त्वा । उतिति । तिष्ठन्ति । 'ज्योतिः । गौः । आग्रुः । इति । ज्यहा इति । श्र—अहाः । भवन्ति । इयम् । वाव । ज्योतिः । अन्तरिक्षम् । गौः । असौ । असौ । आग्रुः । इमान् । एव । लोकान् । अभ्या-रोहन्ति । अभिपूर्वमित्यंभि—पूर्वम् । ज्यहा इति न्नि—अहाः । अवन्ति । अभिपूर्वमित्यंभि—पूर्वम् । ज्यहा इति न्नि—अहाः । अवन्ति । अभिपूर्विमित्यंभि—पूर्वम् । एव । सुव्यामिति सुवः—गम्।।

यन्यपेक्षया एकत्वम् । यावानित्यादि । यत्परिमाणं पुरुषसा-मर्थ्यं तत्सर्वमाप्त्वा उत्तिष्ठान्ति लोके उच्लित्रतं भजन्ते । सत्राद्वा उत्तिष्ठन्ति उद्वस्यन्ति ॥

्र अथाहानि विद्धाति—उयोतिरित्यादि ॥ अयं तावदहः क्रमः—अतिरात्रः उयोतिर्गीरायुरिति ज्यहस्त्रिरम्यस्तो नवपृष्ठच-प्रवहः पुनरपि ज्यहः प्रतीचीन आयुर्गेजियोतिरितरात्र इति । एष लोकमभ्यारीहिन्त यद्नयतः पृष्ठानि स्युविधिवध र स्यान्मध्ये पृष्ठानि स्यन्ति स्विवद्वायोजो वै
वीधि पृष्ठान्योजं एव वीधि मध्यतो
देवते वृहद्रथन्तराभ्यां यन्तीयं वाव
रंथन्तरम्ती बृहद्गभ्यामेव यन्त्यथों अन्योरिव प्रति तिष्ठन्त्येते वै य-

२३॥ लोकस्। अभ्यारोहन्तीत्यंभि-आरोहन्ति।

ग्यत्। अन्यतंः। पृष्ठानिं। ह्युः। विविवधमिति वि
ग्विवधम्। ह्यात्। मध्ये। पृष्ठानि। भवन्ति। स्विवधत्वायितिं सविवध-त्वायं। ओजंः। वे। वीर्थम्।

पृष्ठानिं। ओजंः। एव। वीर्थम्। मध्यतः। दृष्यते।

वृहद्वथन्त्राभ्यामितिं वृहत्-र्थन्त्राभ्यांम्। य
नित्। इयस्। वाव। र्थन्त्रिमितिं रथं-त्रम्।

असौ। बृहत्। आभ्याम्। एव। यन्ति। अथो

इतिं। अनयोः। एव। प्रतीतिं। तिष्ठन्ति। एते

प्रतिपाद्यते—ज्यहा इति । त्रय एव बहुत्वस्य कृतार्थत्वात्तद्वचिति-रेकेण च एकादशानामह्नां प्रतिपादनात् । अभिपूर्विमिति । आनु-जुट्येणाविच्छेदेन ॥

⁵यद्न्यत इत्यादि ॥ गतम् \* । प्रत्यिङ्कृति पृष्ठेभ्यः पर एकस्त्रचहः

<sup>\*#</sup>i, U-3-94

ज्ञस्यां असायंनी स्नुती ताभ्यां मेव सुंवृगं लोकं यंन्ति परिश्वो वा एते सुंवृगं लोकम्भ्यारीहन्ति ये पंराचीनांनि पृष्ठान्युप्यन्ति प्रत्यङ्ग्यहो भवति
पृत्यवं रूह्या अथो प्रतिष्ठित्या उभयोलोंकयोर् ऋद्वोत्तिष्ठन्त्यतिराज्ञावृभितो भवतो ब्रह्मवर्चसस्यात्रार्यस्य

इति । वे । युक्तस्यं । अञ्चलायंनी इत्यंञ्जला—अयंनी । स्नुती इति । ताभ्यांम् । एव । सुव्गंमिति 
सुवः—गम् । लोकम् । युन्ति । परांञ्चः । वे । एते ।
सुव्गंमिति सुवः—गम् । लोकम् । अभ्यारोहन्तीत्यंभि—आरोहन्ति । ये । पुराचीनीनि । पृष्ठानि ।
उप्यन्तीत्यंप—यन्ति । प्रत्यञ् । ज्यह इति न्नि—
अहः । भवृति । प्रत्यवंद्व्या इति प्रति—अवंद्वे । अथो इति । प्रतिष्ठित्या इति प्रति—स्थत्ये । उभयोः । लोकयोः । ऋध्वा । उदिति । तिष्ठनित् । अतिराज्ञावित्यंति—राजो । अभितः । भवृतः।
ब्रह्मवर्च्तसस्यति ब्रह्म—वर्च्तस्यं । अञ्जाव्यस्येत्यंन्न—
व्रह्मवर्च्तसस्यति ब्रह्म—वर्च्तस्यं । अञ्जाव्यस्येत्यंन्न—

प्रतीचीनो भवति । अतिरात्राभ्यां ब्रह्मवर्चसात्राद्ययोः परिग्रहः ॥

परिगृहीत्यै ॥ २४ ॥ असार्वादित्योस्मिन्छोक आंसीतं दे-वाः पृष्ठेः पंरिगृद्यं सुवर्गं छोकमंग-अद्यंस्य । परिगृहीत्या इति परि-गृहीत्यै ॥ २४ ॥

वृ<u>ञ्जते</u> ब्रह्म चान्नं च सुव्रामिते सुव्रां त्रयो विश्वातिश्व ॥ ९ ॥

े असौ । आदित्यः । अस्मिन् । लोके । आ-सीत् । तम् । देवाः । पृष्ठैः । पृष्टिगृह्येति परि-गृह्यं । सुवर्गमिति सुवः-गम् । लोकम् । अगमयन् । परैः।

इति सप्तमे तृतीये नवमोनुवाकः.

¹अथैकिविशितिरात्रः प्रस्तूयते—असावित्यादि ॥ असौ इदानीमुपिर वर्तमानः असौ आदित्यः पूर्विस्मिन् मनुष्यलोके आसीत् ।
अथ देवाः तं पृष्ठेः पृष्ठस्थानीयेष्पिङ्किरहोभिः पिरगृह्य अस्माछोकात् स्वर्गं लोकमगमयन् दिवाकीर्त्येन प्रत्यस्थापयन् प्रतिष्ठापितवन्तः । दिवाकीर्त्यं नाम सामिवशिषः । तत्सामकमहरिष द्विवाकीर्त्यम् । यत्रोदित आदित्ये प्रातरनुवाकमुपाकरोति । अथ पुनरिप परैः परस्तामिः त्रिभिरहोभिः तं परस्तादुपिर पर्यगृह्मन् ।
अथ षृष्ठेरुपिर तेष्पिङ्किरहोभिः आवृतेरुपावारोहन् स्वर्गलोकात्पृथिवी- मय्न्पेरं रवस्तात्पर्यं गृह्णान्दवाकीत्यंन सुव्यं लोके प्रत्यं स्थापयन्पेरंः प्र-स्तात्पर्यं गृह्ण-पृष्ठे रूपावं रेगहन्त्स वा असावां दित्यों उमा प्रमन्लोके पेरे रुभ-यतः परिगृहीतो यत्पृष्ठानि भवं-नित सुव्योभेव तेलें कं यजंमाना

अवस्तात् । परीति । अगृह्य । दिवाकीत्यैनेति दि-वा-कीत्यैन । सुवर्ग इति सुवः-गे । लोके । प्रती-ति । अस्थाप्यन् । परैः । प्रस्तात् । परीति । अगृह्य । पृष्ठेः । उपावारोहन्नित्यंप-अवारोहन् । सः । वे । असी । आदित्यः । अमुध्मिनं । लोके । परैः । उभयतः । परिगृहीत इति परि-गृहीतः। व्यत् । पृष्ठानि । भवंन्ति । सुवर्गमिति सुवः-गम् । एव । तैः । लोकम् । यजमानाः । यन्ति ।

मुपावारोहन् तस्मात्सोऽयमसावादित्यो अमुध्मिन् लोके परैः परस्सामभिरुभयतः परस्तादवस्ताच परिगृहीतः ॥

²यत्पृष्ठानीत्यादि ॥ गतम् । यत्पर इत्यादि । यदि परस्सा-मानः परस्तादुपरिष्ठान्न स्युः । संज्ञायां व्यत्ययेन सर्वनामत्वम् । पराञ्चः परागताः स्वर्गान्निष्टचेरन् निर्गच्छेरन् स्वर्गमतीत्योपरि गच्छेयुः । अथ यद्यवस्ताद्धस्तात् परस्सामानो न स्युः प्रजाः यन्ति परेर्वस्तात्यिरं गृह्णान्ति दिवा-क्वीत्येन ॥ २५ ॥ सुव्ये छोके प्रति तिष्ठन्ति परेः प्रस्तात्यिरं गृह्णान्ति पृष्ठेरुपावंरोहन्ति यत्परे प्रस्तान्न स्यः पराश्चरस्व्याङ्गोकानिष्पंयेरुन् यद्वस्तान्न स्यः प्रजा निद्देहेयुर्भि-तो दिवाक्वीत्ये परंस्सामानो भवन्ति

परैं: । अवस्तांत् । परीति । गृह्यन्ति । दिवाकीत्र्यंनेति दिवा-कीर्त्यंन ॥ २५ ॥ सुवर्ग इति सुवःगे । लोके । प्रतीति । तिष्ठान्ति । परैं: । प्रस्तांत् ।
परीति । गृह्यन्ति । पृष्ठेः । उपावंरोहन्तीत्युप-अवंरोहन्ति । यत् । परे । प्रस्तांत् । न । स्युः ।
परांश्वः । सुवर्गादिति सुवः-गात् । लोकात् । निरिति । प्रयेर्न । यत् । अवस्तांत् । न । स्युः ।
प्रजा इति प्र-जाः । निरिति । दृह्युः । अभितः।
दिवाकीत्यीमिति दिवा-कीर्त्यम् । परंस्तामान् इति
परं:-सामानः । अवन्ति । सुवर्ग इति सुवः-गे ।

पृथिवीस्थानं निर्देहेयुः आदित्यनामानो यजमानाः तस्माद्भितो दिवाकीत्र्यं विषुवन्तं उभयतः परस्सामानः स्वर्गस्थितान् यजमा-

सुवर्ग एवेनांन्लोक उंभयतः परिं
गृह्णानित यजंमाना वे दिवाकीर्त्यं प्रं संवत्सरः परंस्तामानोभितों दिवा-कीर्त्यं परंस्तामानोभितों दिवा-र एवोश्ययं: ॥ २६ ॥ प्रति तिष्ठ-नित पृष्ठं वे दिवाकीर्त्यं पार्थं परं-

एव । एनान् । छोके । उभयतंः । परीति । गृहनित । यजंमानाः । वे । दिवाकीत्यीमिति दिवाकीत्येम् । संवत्सर इति सं-वत्सरः । परेस्सामान्
इति परं:-सामानः । अभितः । दिवाकीत्यीमिति
दिवा-कीर्त्यम् । परंस्सामान् इति परं:-सामानः ।
भवन्ति । संवत्सर इति सं-वत्सरे । एव । उभपतः ॥ २६ ॥ प्रतीति । तिष्ठन्ति । पृष्ठम् । वे ।
दिवाकीत्यीमिति दिवा-कीर्त्यम् । पार्थे इति । प-

नान् उभयतः परिगृह्णन्ति ऊर्ध्वाधः पातभीतान् धारयन्ति । ' अभितः परितः ' इति द्वितीया ॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यनमाना इत्यादि ॥ गतम् । पृष्ठं वा इत्यादि । पृष्ठं पार्श्व<sup>2</sup> स्थानीयत्वात् तस्मात्पृष्ठमभितः पार्श्वे क्षृप्ते प्रजानाम् । भृयिष्ठा इत्यादि । बहुतमा अतिग्राह्ममध्यमेषु सप्तस्वहस्सु गृह्मन्ते । भूयां-

स्सामानोभितो दिवाकीत्ये परेस्सा-मानो भवन्ति तस्मांद्राभितेः पृष्ठं पार्थे भूपिष्ठा ग्रहां गृद्यन्ते भूपिष्ठ ५ शस्यते यहारयेव तन्मध्यतो ग्रन्थि ग्रंश्चन्त्य-विस्न ५ साय स्त्रत् गृंद्यन्ते स्त्रत् वे शी-र्षण्याः प्राणाः प्राणान्व यर्जमा-

रेस्सामान इति परं:-सामानः । अभितः । दिवा-कीत्यैमिति दिवा-कीत्यैम् । परंस्सामान इति प-रं:-सामानः । भवन्ति । तस्मीत् । अभितः । पृ-ष्ठम् । पृथ्वे इति।भूयिष्ठाः । यहाः । गृह्यन्ते । भू-यिष्ठम् । गृह्यन्ते । यज्ञस्यं । एव । तत् । मध्यतः। यन्यम् । यथ्नन्ते । अविस्रश्रायेत्यवि-स्रश्रमा-य । भूति । गृह्यन्ते । स्रा वे । श्रीर्षण्याः । प्रा-

सोस्य यज्ञस्य मध्ये प्रनिथ प्रश्नन्ति कुर्वन्ति यज्ञस्याविस्त्रंसा-य अन्धःपतनाय ॥

4सप्त गृह्यन्त इति ॥ त्रिषु परस्साममु त्रीनितम्माह्यान् गृह्याति 'उपयामगृहीतोस्यद्भचस्त्योषधीभ्यः '\* इत्यादिभिः त्रिभिः एतानेवावृ-त्तानविक् सामसु तानूध्वीनावृत्तांश्च विषुविति । तेषां मध्ये सू-र्यमुदु त्यं जातवेदसमिति । शीर्षण्याः शिरिस भवाः । 'शरिरा-

<sup>\*</sup>सं. ७.१-११.

<sup>† . .</sup> तांश्चाविष्माति,

नेषु द्धति यत्पराचीनांनि पृष्ठानि भवंन्त्यमुमेव तैलोंकम्भ्यारोहिन्ति यद्भिं लोकं न ॥ २७ ॥ प्रत्यवरो-हेयुहृह्या माद्येयुर्यजमानाः प्रवां मी-यर्न यत्प्रतीचीनांनि पृष्ठानि भवं-

णा इति प्र-अनाः । प्राणानिति प्र-अनान्। एव । यजमानेषु । द्वति । यत् । प्राचीनिनि । पृष्ठा-नि । भवन्ति । अमुम् । एव । तैः । लोकम् । अ-भ्यारोहन्तीत्यंभि-आरोहन्ति । यत् । इमम् । लो-कम् । न ॥ २ ॥ प्रत्यवरोहेयुरिति प्रति-अवरोहेयुः । उदिति । वा । मार्चेयुः । यजमानाः । प्रेति । वा । मीयेरन् । यत् । प्रतीचीनोनि । पृष्ठानि । भवन्ति ।

वयवाच ' इति यत्, 'ये च तिद्धते' इति शीर्षन्भावः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>यत्पराचीनानीत्यादि ॥ पराचीनानि ऊर्ध्वान्येव यद्युभयतोपि पृष्ठानि भवन्ति अमुमेन लोकं अभ्यारे।हन्ति तैः तथाविधैः । ततश्च यदिमं लोकं न प्रत्यवरे।हेयुः उन्माद्यंयुर्वा प्रमीयेरन्वा यजमानाः तस्माद्यत्प्रतीचीनानि आवृत्तानि एष्ठानि भवन्ति तेनेमं लोकं यजमानाः प्रत्यवरे।हन्ति । अपि च अमुप्मात् प्रत्यवरुद्ध अस्मिन् लोके प्रतितिष्ठन्ति । तच्चानुन्मादाय भवति । 'विभाषाञ्चः' इति खः । 'गतिर्गतौ' इति पूर्वस्य

न्ति। ममेव तैर्लोकं प्रत्यवंरोहन्त्यथीं आस्मिन्नेव लोके प्रति तिष्ठन्त्यनुं-नमादायेन्द्रो वा अप्रतिष्ठित आसीत्स प्रजापंतिमुपाधावनस्मां प्तमेकविक् शतिरातं प्रायंच्छनमाऽहंर्नेनांयजत ततो वे स प्रत्यंतिष्ठ्ये वंहुयाजिनो-

इमम्। एव । तैः । लोकम् । प्रत्यवेरोहन्तीति प्रति-अवेरोहन्ति । अथो इति । अस्मिन् । एव ।
लोके । प्रतीति । तिष्ठन्ति । अनुन्माद्वायेत्यनुत्माद्वाय। इन्द्रंः। व । अप्रतिष्ठित् इत्यप्रति-स्थितः ।
आसीत् । सः । प्रजापितिमिति प्रजा-पृतिम् ।
उपिति । अधावत् । तस्मै । एतम् । एकविक्शतिरात्रमित्येकविक्शिति-रात्रम् । प्रति । अयुक्तत् । तम् । एति । अहर्त् । तेनं । अयुक्त । ततंः । व । सः । प्रतीति । अतिष्ठत् । 'ये । बहुया-

गतेर्निघातः, 'तिङि चोदात्तवित' इति परस्य तिङ उदात्तत्वम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>इन्द्रो वा इत्यादि । गतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> य बहुयाजिन इत्यादि ॥ ये बहुभिः यज्ञैः इष्टवन्तोपि अप्रतिष्ठिता एव स्युः । त इत्यादि । मासंर्तुलोकादयः

प्रीतिष्ठिताः ॥ २८ ॥ स्युस्त एंक-विश्वातिरात्रमांसीर्न्द्वादंश मासाः पञ्चतिवृक्षयं दृमे लोका असावादि-त्य एंकविश्वा एतावंन्तो वै देवलो-कास्तेष्वेव यंथापूर्व प्रति तिष्ठन्त्य-सावांदित्यो न व्यंरोचत् स प्रजा-पंतिमुपांधावत्तस्मां एतमेकविश्वा-

जिन् इति बहु-याजिनः । अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिस्तिथाः ॥ २८ ॥ स्युः । ते । एकविर्श्वातिरात्रमित्येकविर्शति-रात्रम् । आसीर्न् । द्वादेश । मार्ने
साः । पश्चं । ऋतवंः । त्रयंः । इमे । लोकाः । असौ । आदित्यः । एकविर्श्वा इत्येक-विर्श्वाः ।
एतावंन्तः । वे । देवलोका इति देव-लोकाः । तेपुं । एव । यथापूर्वमिति यथा-पूर्वम् । प्रतिति ।
तिष्ठन्ति । असौ । आदित्यः । न । वीति । अरोच्त । सः । प्रजापंति।मिति प्रजा-प्रिम् । उपेति । अधाव्त् । तस्मै । एतम् । एकविर्श्वाति-

आत्मनो योगस्थानानि एतावन्तो देवलोकाः तेषु सर्वेषु यथाः पूर्वमनुक्रमेण प्रतिष्ठां गच्छन्ति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>असौ इत्यादि ॥ गतम् ॥

ति रात्रं प्रायंच्छ्नमाऽहंर्नेनां यज-तृ ततो वे सोरोचत्-य एवं विद्या-५सं एकवि १ शतिरात्रमासंते रो-चंन्त एवैकंवि १ शतिरात्रो अंवति रुगा एंकवि १ शतिरात्रो अंवति रुगा एंकवि १ शतिरात्रो छंवि-न्यथों प्रतिष्ठामेव प्रंतिष्ठा होक-वि १ शोंतिरात्राव्यभितों भवतों ब्रह्य-

रात्रिमत्येकविश्वाति—रात्रस् । प्रति । अयुच्छत् ।
तम् । एति । अहुर्त् । तनं । अयुज्त । ततंः । वे ।
लः।अरोज्ताये। एवम् । विह्यश्रमः । एकविश्वातिरात्रिमत्येकविश्वाति—रात्रम् । आसंते। रोजंन्ते। एव।
एकविश्वातिरात्र इत्येकविश्वाति—रात्रः । भववि । क्ष्मा वे । एकविश्वा इत्येक—विश्वाः । हचम् । एव । युच्छान्ति । अथो इति । प्रतिष्ठामिति
प्रति—स्थाम् । एव । प्रातिष्ठेति प्रति—स्था । हि ।
एकविश्वा इत्येक—विश्वाः । अतिरात्रावित्यंति—
रात्री । अभितः । भवतः । ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्म—

<sup>ै</sup> श्रिगित्यादि ॥ रेशचनशीलत्वात् तस्माद्भुचं दीप्ति प्रामुवन्ति । अपि च एकविशस्य प्रतिष्ठात्वात् प्रतिष्ठामिप गच्छन्त्येव । अ-तिरात्रावित्यादि । गतम् । ब्रह्मवर्चसपरिप्रहो विशेषः । यथा

वर्चसस्य परिगृहीत्ये ॥ २९ ॥ अविङ्युज्ञस्लं क्रांमत्वमुष्मादिष् वर्चसस्यं। परिगृहीत्या इति परिनगृहीत्ये ॥२९॥

गृह्णन्ति दिवाकीत्यें नैवोभ्यतो नाप्रतिष्ठिता आसंत् एकंविश्शातिश्व ॥ १०॥

'अवांड्। युज्ञः । समिति । क्रामृतु । अमु-ष्मात् । अधीति । माम् । अभि । ऋषीणाम् ।

त्रिरात्रः पृष्ठ्यप्षडहः परस्सामानस्त्रयः विषूवान् आवृत्ताः प-रस्सामानः प्रतीचीनाः पृष्ठ्यप्षडहोतिरात्रः इति ॥

सप्तमे तृतीये दशमोनुवाकः.

¹अथाश्वमेघे अष्टावाहुतीः \* जुहोति — अर्वाङित्यादि ॥ प्रथमा गायत्री त्रिपदा । अर्वाङितो मुखो यज्ञः संक्रामतु यजमानं समागच्छतु । कीटराः ? ऋषीणां ज्ञानवतां यजमानानां यः पु-रोहितः सर्वार्थेषु साधनभावेन पुरस्तात्रिहितः । 'पुरोव्ययम् ' इति गतित्वात् 'गतिरनन्तरः' इति प्रकृतिस्तरत्वम् । सोयं यज्ञो मामि मामेव लक्षीकृत्य अधिकमर्वाक् संक्रामतु आगच्छतु । अर्वागञ्चतीति 'ऋत्विक् ' इत्यादिना किन्, 'किन्प्रत्व्ययस्य कुः ' इति कृत्वम् । अमुप्माहेवदत्तादेरपक्रम्य यो मांद्विष्टितं हित्वा मामि संक्रामतु ॥

<sup>\*</sup>अश्वमेधे आप्तीः,

माम् भि । ऋषींणां यः पुरोहितः । निर्देवं निर्वीरं कृत्वा विष्कंन्धं त-स्मिन् हीयतां योस्मान्देष्टिं । इारीरं यज्ञशम्लं कुसीदं तस्मिन्थ्सीदतु

यः। पुरोहित् इति पुरः-हितः। 'निर्देविमिति निः-देवम् । निर्वीरमिति निः-वीरम् । कृत्वा । विष्कं-न्धमिति वि-स्कन्धम् । तस्मिन्नं । हीयताम् । यः। अस्मान् । देषि । शरीरम् । यज्ञश्मलमिति य-ज्ञ-श्मलम् । कुसिदम् । तस्मिन्नं । सीदृतु । यः।

²अथ द्वितीया—निर्देविमिति ॥ पिंक्कितिशेषः । निर्देवं निर्म-ता देवा यस्मात्तं निस्तवाहाकारविषद्भारतया देवेर्विहिष्कतं निर्वीरं निर्मतवीरं देवेन पुरुपकारेण च निरिहतं कत्वा विष्कन्यं विविधशोषणं शरीरं कपणं तिसमन् हीयतां स्थाप्यताम् । हि गतो । द्वातेर्वा छान्दसो हिभावः । उत्तराधर्चे स्थितं शरीरग्रहणिमह संवध्यते । यहा—द्वेष्टिर निर्देवादिगुणे कते तिसमन् तस्य शरीरं विविधशोषं हीयतां क्षीयताम् । जहातेर्वुमास्थादिना ईत्वम् । स्कन्धेर्वन् । 'वेस्कन्देरिनिष्टायाम् ' इति पत्वम् । व्यत्ययेन धत्वम् । सर्वत्राव्ययपूर्वपद्मकितिस्वरत्वम् । यद्वा—विक्षपस्कन्धावयवं शरीरम् । सुषामादित्वात् पत्वम् । तद्वेषहि स्थाप्यताम् । जादशं वा तत्क्षीयतां प्रवृत्त्यभावेन । तदेवाह—यज्ञशमलं शमेनरोणादिको लप्रत्ययः । अगागमश्च । कुसीदं वृद्धिप्रयोगजीवनं यज्ञशमलं यज्ञानर्हत्विनिमित्तं तिसमन् सिदतु जीविकात्वेन वर्षताम् ।

योस्मान्द्रिष्टि । यज्ञं यज्ञस्य यनेज्ञः स्तिन् सं क्रांम मामिम । ब्राह्मणा-नृत्विजों देवान् यज्ञस्य तपंसा ते सवाहमा हुवे । इष्टेनं प्रमुपं ।।

अस्मान् । द्वेष्टि । 'यज्ञं । यज्ञस्यं । यत् । तेजंः।
तेनं । सिमिति । क्राम् । माम् । अभि । ब्राह्मणान् । ऋत्विजंः । देवान् । यज्ञस्यं । तपंसा । ते।
सव । अहम् । एति । हुवे । 'इप्टेनं । पुक्रम् । उ-

ततश्रायज्ञीयत्वं 'यज्ञेन देवेभ्यः '\* इति वचनात् न कदाचिद्प्य-नृणस्स्यात् । यज्ञनिभित्तानि च श्रेयांसि न प्राप्तुयात् । यो-स्मान् द्वेष्टीति ॥

³अथ तृतीया—यज्ञ यज्ञस्यति ॥ उपिरष्ठाढुहती चतुर्थस्य द्वादः शा । अकं यज्ञो मामिभसं- क्रामिलिति ; अधुना यज्ञं प्रत्यक्षवदाह—हे यज्ञ! यज्ञस्य सम्यग- नुष्ठितस्य तव यत्तेजः तेन मामिभसंक्राम यथा मय्यपि तेजः स्यात्, यथा चाहं ब्राह्मणान् ऋत्विजो देवांश्च यज्ञस्य तव तप- सा इह अस्मिन् प्रयोगे आह्रये आह्रयामि ; तव हि तेजसा निभयोऽहं इमान् आह्रातुमर्हामि । हे सव! महायज्ञ! । ह्रयते- र्लटि शपो लुक् । 'बहुलं छन्दिस ' इति संप्रसारणम् ॥

<sup>4</sup>अथ चतुर्थी—इष्टेनेति ॥ द्विपदा जगती द्वचक्षराधिक्त । अहमादिः द्वितीयः पादः । पादमध्येवस्यति छन्दोविचितिन्य-

<sup>₩</sup>H, ६-३-90

३०॥ ते हुवे सवाहम् । सं ते वृञ्जे सुकृत १ सं प्रजां पृश्च । प्रेषान्यसांमिधेनीरांघारावाज्यंभागावाश्चंतं प्रत्याश्चंत्रमा शृंणामि ते । प्रया-

पेति ॥ ३० ॥ ते । हुवे । सुव । अहम् । सिमति । ते । वृक्षे । सुक्तिमिति सु-कृतम् । सिमति । प्रजामिति प्र-जाम् । प्रजून् । प्रेषानिति
प्र-एषान् । सामिष्निति सां-इष्टेनीः । आषारावित्यां-घारो । आष्यंभागावित्याष्यं-भागो ।
आश्रुंतिमत्या-श्रुतम् । प्रत्याश्रुंतिमिति प्रति-आश्रुंतम् । एति । गृणामि । ते । प्रयाजान्याजा-

त्ययोऽयम् । हे सव त्ययि मिय संक्षान्ते अहं तव इष्टेन त्वत्सं-वन्धिना यजमानेन पक्षमुपहुवे उपद्वयामि मम भोगार्थ आका-हुममि । किंच—तवेष्टेन सुकृतं प्रजां पशून् संवृजे समाकर्षामि ॥

्याद्रस्याष्ट्राक्षरत्वात् । प्रेषानिति ॥ उपिरष्टाज्ज्योतिर्नगती, चतुर्थस्य पादस्याष्ट्राक्षरत्वात् । प्रेषादयः प्रसिद्धाः । तान् त्वद्र्यमाशृ-णोमि आश्रयामि । श्रयतेर्विकरणव्यत्ययः, संप्रसारणं छान्द-सम् । धात्वन्तरं वा द्रष्टव्यम् । प्रेप्यन्ते एमिरिति प्रेषाः 'प्राद्होढोढ्येषेप्येषु ' इति वृद्धिः, थाथादिनोत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । 'सिमधामाधाने षेण्यः ' इति षिन्वात् ङीष् । आधार्यते इत्या- वारो । आज्यं भागो ययोः । आश्रुतं आश्रावितम् । 'गति-

जानूयाजान्धिस्वष्टकत्मिडांमाशिष् आ वृंक्षे सुवंः । अमिनेन्द्रेण सो-मेन सरस्वत्या विष्णुंना देवतांभिः। याज्यानुवाक्यांभ्यामुपं ते हुवे सवा-

निति प्रयाज-अनुयाजान । स्विष्टकत्मिति स्वि-ए-कतंम् । इडांम् । आशिष् इत्यां-शिषंः । ए-ति । वृञ्जे । सुवंः । अशिनां । इन्द्रेण । सोमेन । सर्गस्वत्या । विष्णुंना । देवतांभिः । याण्यानुवा-क्यांम्यामिति याण्या-अनुवाक्यांभ्याम् । उपेति । ते । हुवे । सव । अहम् । यज्ञम् । एति । दुदे ।

रनन्तरः ' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्नम् । प्रत्याश्चृतं प्रत्याश्चावितम् । पूर्वेणानन्तरस्य गतेः स्वरः । प्रयाजाः प्रथमयागाः । 'प्रयाजानु-याजौ यज्ञाङ्गे ' इति कुत्वाभावः । स्वष्टं करोतीति स्विष्ट-कृत् । इडा प्रसिद्धा । एतानाश्चित्य आशिषः आशासनीयानि फलानि । 'आशासः क्षौ ' इतीत्वम् । सुवः स्वर्गं च आवृञ्जे आवृञ्जामि । स्वर्गस्य प्राधान्यात्पुनरुपादानम् यथा—' ब्राह्मणा आयाता वसिष्ठोप्यायातः ' इति ॥

<sup>6</sup>अथ षष्टी—अभिनेति ॥ पुरस्ताज्ज्योतिर्जगती; प्रथमस्या-ष्टाक्षरत्वात् । अहमादिश्चतुर्थः पादः । अग्न्यादिदिः हिवभीग्भिः देवताभिः याज्यानुवाक्याभ्यां च हिवषां विधिप्रधानाभ्यां च त्व-द्रथमहमुपहवे उपजुहोमि । हे सव! पूर्ववच्छपो छुक् । ततश्च हं युज्ञमा देवे ते वर्षट्कतम् । स्तु-तश्र शास्त्रं प्रतिग्रं यहमिडामाशिषंः ॥३१॥ आ वृञ्जे सुवंः । पृ<u>त्तीसंया-</u> जानुषं ते हुवे सवाहश्रसमिष्टयजुरा दे<u>वे</u> तवं । पृशून्थ्सुतं पुरोडाशान्त्स-

यज्ञं वषट्कतं कृतवषट्कारं विलक्षणं ते त्वत्प्रसादात् अहं आ-ददे उत्पादयामि । वषट्कब्दस्यौर्यादित्वेन गतित्वात् 'गतिरन-न्तरः ' इति गतेः स्वरः ॥

<sup>7</sup>अथ सप्तमी—स्तुतमित्यादि ॥ इयमपि पुरस्ताज्ज्योतिर्जगती।
पूर्ववत् अहमादिश्चतुर्थः पादः । स्तुतं स्तोत्रं तदादीनि इडानतानि आवृञ्जे आकर्षामि । ततः एतः आशिषः स्वर्गं च आवृञ्जे ।
किं च पत्तीसंयाजान् ते त्वदर्थं अहं उपहुवे उपजुहोमि ।
हे सत्र ! किं च त्वदर्थं समिष्टयजुः आददे निर्वेत्यामि ॥

<sup>8</sup>अथाष्टमी—पश्निति ॥ अस्तारपङ्गिः ; प्रथमयोरष्टाक्षरत्वात्। उक्तः सामान्येन यज्ञः, अधुना तद्विशेषा उच्यन्ते—पश्नून् वंनान्योत युझम् । ह्वान्थ्सेन्द्रानुपं ते हुवे सवाहम्धिमुखान्थ्सोमंवतो ये च विश्वें ॥ ३२ ॥ भूतं भव्यं भविष्यद्वष्ट्थ्स्वाहा नम् ऋक्साम् यजुर्वष्ट्थ्स्वाहा नमो

पुरोडाशार्त्र । सर्वनानि । एति । उत । युक्तम् । देवान् । सेन्द्रानिति स—इन्द्रान् । उपेति । ते । हु-वे । सव । अहम् । अग्रिमंखानित्यग्नि—मुखान् । सोमंवत इति सोमं—वृतः। ये। च । विश्वें ॥ ३२ ॥ उप ग्रहामेडांमाशिषो द्यात्रि १ शच ॥ १९ ॥

'भूतम् । भव्यम् । भृविष्यत् । वर्षट् । स्वाहां । नर्मः । ऋक् । सामं । यजुः । वर्षट् । स्वाहां । नर्मः । गायत्री । त्रिष्टुप् । जर्गती । वर्षट् । स्वा-

अग्नीपोभीयादीन् सुतं सोमं पुरोडाशान् सवनीयान् सवनानि प्रातस्सवनादीनि उत अपि च यज्ञं देवांश्च सेन्द्रान् ते त्वदर्थं उपहुवे तव समीपे आह्वयामि । हे सव! अग्निमुखान् देवान् सोम-वतश्च ये च विश्वे देवाः तांश्चाहमाह्वयामि ॥

इति सप्तमे तृतीये एकाद्शोनुवाकः.

¹अथ पर्याप्तीर्जुहोति—भूतिमत्यादि ॥ वषट् स्वाहा नम इति बह्मणो नामानि । एतेश्च भूतानां सत्यत्वमाष्यायते । एतानि गायत्री त्रिष्ठुव्जर्गती वषट्थ्स्वाहा नर्मः पृथिव्यन्तिरिक्षं द्योर्वष्ट्थ्स्वा-हा नमोग्निर्वायुस्त्यो वष्ट्थ्स्वाहा नर्मः प्राणो व्यानीपानो वष्ट्थ्स्वाहा हा नमोन्नं कृषिवृष्टिवष्ट्थ्स्वाहा नर्मः पिता पुत्रः पोत्रो वष्ट्थ्स्वाहा नमो भूभुवस्नुव्वपट्थ्स्वाहा नर्मः॥

हां । नमंः । पृथिवी । अन्तरिक्षम् । योः । वपंट् । स्वाहां । नमंः । अभिः । वायुः । सूर्यः ।
वपंट् । स्वाहां । नमंः । प्राण इति प्र—अनः ।
व्यान इति वि—अनः । अपान इत्यंप—अनः । वपंट् । स्वाहां । नमंः । अन्नम् । कृषिः । वृष्टिः ।
वपंट् । स्वाहां । नमंः । पिता । पुत्रः । पौत्रः ।
वपंट् । स्वाहां । नमंः । भूः । भुवंः । सुवंः । वपंट् । स्वाहां । नमंः । ३३ ।।

भुवंश्वलारि च॥ १२॥

सत्यानीत्यर्थः । एतेभ्यः सत्यभ्यः स्वाहेति शेषः । सत्यिवशे-षाणां भूतादीनां वाचकविशोषा वषडादयः । विलक्षणवाचकाभि-संबन्धेन च एतेषां वैलक्षण्यं व्याख्यायते । सर्वे निगदिसद्धाः । कालवे दच्छन्दोलोकदेवताप्राणजीवनात्भव्याहृतयः क्रमेण सत्याः प्रतिपाद्यन्ते ॥ इति सप्तमे तृतीये ह्यादशोनुवाकः.

\*व्याख्यास्यते.

आ में गृहा भंवन्त्वा प्रजा म आ मां युज्ञो विंशतु वीर्यावान । आपों देवीर्याज्ञिया माऽऽविंशन्तु सहस्रंस्य मा भूमा मा प्र होसीत् । आ मे

¹एति । मे । गृहाः । भवन्तु । एति । प्रजेति
प्र-जा । मे । एति । मा । यु ः । विद्यातु । वीपाँवानिति वीपै-वान् । आपः । देवीः । यु जियाः । मा । एति । विद्यान्तु । सहस्रंस्य । मा ।
भूमा । मा । प्रेति । हासीत् । १एति । मे । प्रहः ।
भवतु । एति । पुरोरुगिति पुरः-स्क् । स्तुत्वास्त्रे

¹अथ आभूतीर्जुहोति—आ मे गृहा इत्यादि ॥ तिस्तिस्त्रिष्टुभः जगती प्रथमा । मे मम गृहाः आभवन्तु आभिमुख्येन मम भवन्तु मां प्राप्नुवन्तु । प्रजा च मे आभवतु आभिमुख्येन जाय-ताम् । यज्ञो मां आविश्वतु वीर्यवान् फलदानसमर्थशक्तिमान् । 'अन्येषाम्,' इति दीर्घत्वम् । आपश्च देव्यः यज्ञिया यज्ञसंपाद-नार्थाः मां विशन्तु । 'यज्ञित्विग्म्यां ' इति घः । कि च—सहस्रस्य भूमा सहस्रसंबन्धि यद्बहुतरं सहस्रगृहात् अन्यूनपद्पादादेः । स मा कदाचिदिप मा प्रहासीत् मा त्याक्षीत् सहस्रा-दूनविभूतिः मा कदाचित् भूवम् । 'बहोर्लोपो भूच बहोः '॥

<sup>2</sup>अथ द्वितीया—आ मे ग्रह इति ॥ ग्रहः ऐन्द्रवायवादिः मम आभवतु । स एवार्थः । पुरोरुक् ग्रहणमन्त्रश्च मामाविदातु । CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA प्रहो भव्त्वा पुरोहक्स्तुंत्र स्त्रे माऽऽ-विद्याता स्त्रमाची । आदित्या हृद्रा वसेवो मे सद्स्यांस्महस्रंस्य मा भूमा मा प्रहांसीत्। आमांऽप्रि-ष्टोमो विंशतूक्थ्यंश्चातिरात्रों माऽऽ-विंशत्वापिशर्वरः। तिरोअंहिया मा

इति स्तुत-शुक्षे । मा । एति । विश्वताम् । स-मीची इति । आदित्याः । रुद्राः । वसंवः । मे । सुद्र्याः । सहस्रस्य । मा । भूमा । मा । प्रेति । हासीत् । 'एति । मा । अशिष्टोम इत्यंति-स्तोमः । विश्वतु । उक्थ्यः । च । अतिरात्र इत्यंति-रात्रः । मा । एति । विश्वतु । आपिशर्वर इत्यंपि-शर्व-

स्तुतरास्त्रे च मामाविशताम् । समीची सम्यङ्किते । सम्यादे-शस्य 'चौ ' इति दीर्घत्वम्, 'नपुंसकाच्च ' इति शिः । आ-दित्यादयश्च मे मम सदस्या भवन्तु नित्यं यष्टा भूयासमित्यर्थः। यद्वा—आदित्यादयस्तर्वेऽपि मामाविशन्तु । सहस्त्रस्येत्यादि । गतम् ॥

³तृतीया—अग्निष्टोमो मामाविशतु । उन्थ्यश्च अतिरात्रश्च मामाविशत्वेव । अतिरात्रो विशेष्यते—आपिशर्वरः । अपि-शर्वरी रात्रिपर्यायः, समुच्चितरात्रिपर्यायो वा । स्वार्थिकोण् । ति-

सुहुंता आ विंशन्तु सहस्रंस्य मा भूमा मा प्र हांसीत् ॥ ३४ ॥ अग्निना तपोऽन्वंभवद्याचा ब्रह्मं म-णिनां रूपाणीन्द्रंण देवान् वातेन प्राणान्थ्सूर्यण् यां चन्द्रमंसा नक्षं-

रः। तिरोआं इया इति तिरः - आहियाः। मा। सही-ता इति सु-हुताः। एति। विद्यान्तु। सहस्रंश्य। मा। भूमा। मा। प्रेति। हास्तित्।। ३४॥ अग्निष्टोमो विद्यात्वष्टादेश च॥ १३॥

'अग्निनां । तपंः । अन्वितं । अभवत् । वा-चा । ब्रह्मं । मृणिनां । रूपाणि । इन्द्रेण । देवान् । वातेन । प्राणानिति प्र-अनान् । सूर्येण । याम् ।

रोअिह्नया रात्रिः सा मामितिशतु । सुहुताः सुष्ठु हुताः । अहः तिरोहिताः तिरोअिह्नयाः । 'अह्नोह्नः एतेभ्यः ' इत्यह्नादेशः, स्वाधिको यत् । सहस्रस्येत्यादि । गतम् ॥

इति सप्तमे तृतीये त्रयोदशोनुवाकः.

¹अथानुभूतीर्जुहोति—अग्निनेत्यादि ॥ अग्निना तपः ऊप्म अन्वभवत् अनुभवतु स्वीकरोतु यजमानः अग्न्यात्मा भूत्वा स्व-

त्राणि यमेनं पितॄत्राज्ञां मनुष्यांन्फलेनं नाद्यानंजगरेणं सूर्पान्व्याघेणार्ण्यान्पृश्व्यानेनं पत्तिणो वृष्णाऽश्वांनृष्भेण गा ब्रस्तेनाजा वृप्रान्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां व्याः स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्यां स्तांन्यां स्तांन्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्यां स्तांन्याद्यां स्तांन्यां स्तांन्

चन्द्रमंसा। नक्षंत्राणि। यमेनं। पितृन् । राज्ञां। मनुष्यानं। फुलेनं। नादेयान् । अजगरेणं। स-पितृ । व्याघेणं। आरण्यान् । प्राृ्त् । द्येनेनं। प्रतित्रणंः। वृष्णां। अश्वानं। क्रिप्नेणं। गाः। वृस्तेनं। अजाः। वृष्णिनां। अवीः। व्रीहिणां। अञ्चानं। अवीः। व्रीहिणां। अञ्चानं। यवेन। ओषंधीः। न्युयोधेन। वनस्पनीनं। उदुम्बरेण। ऊजीम्। गायित्रिया। छन्दार्ने। सि। त्रिवृतेतिं त्रि-वृतां। स्तोमानं। ब्राह्मणेनं। वार्चम् ॥ ३५॥

ब्राह्मणेनैकं च ॥ १४ ॥

सामर्थ्येन सर्व तपो व्याप्तीतु । वाश्रूपो भूत्वा सर्व ब्रह्म मन्त-जातं अन्वभवदित्येव । एवं सर्वत्र । छान्दसो छङ् । मणिना

स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहा स्वा-हाऽऽधीतं मनेसे स्वाहा स्वाहा मनेः प्रजापंतये स्वाहा काय स्वाहा क-स्मे स्वाहां कत्मस्मे स्वाहाऽदित्ये स्वाहाऽदित्ये मुद्ये स्वाहाऽदित्ये सु-

'स्वाहां । आधिमित्यां-धिम् । आधीतायेत्या-धीताय । स्वाहां । स्वाहां । आधीतमित्या-धी-तम् । मनेसे । स्वाहां । स्वाहां । मनेः । प्रजापंत-य इति प्रजा-पत्ये । स्वाहां । कार्य । स्वाहां । कस्में । स्वाहां । कृतमस्में । स्वाहां । अदित्ये ।

रूपाणि रूपवन्ति । फलेन नादेयान् रसवतोऽर्थान् । नद्यादिभ्यो ढक् । उदुम्बरेण ऊर्जं क्षीरवन्ति वस्तूति । ब्राह्मणेन वाचं वेदात्मिकाम् ॥

इति सप्तमे तृतीये चतुर्दशोनुवाकः.

¹अथ वैश्वदेवानि जुहोति—स्वाहाधिमित्यादि ॥ अत्र त्रीणि पूर्वाणि दीक्षायां समस्तानि रात्रिहोमेषु । आधीयतेऽनेनेत्याधिः। बुद्धिः । 'उपसर्गे घोः किः' व्यत्ययेन द्वितीया । आधीताय आध्यानाय पर्याप्तो भनतु । ध्यायतेः छान्द्रतं संप्रसारणम् । किमर्थं अस्थाने इदं स्वाहाकारं करोति! उभयतस्त्वाहाकारा मन्त्राः । यद्वा—प्रथमे स्वाहाकारे जुहोतिः आदानार्थे वर्तते

मृडीकाये स्वाहा सरंस्वत्ये स्वाहा सरंस्वत्ये वृहत्ये स्वाहा सरंस्वत्ये पावकाये स्वाहां पूष्णे स्वाहां पूष्णे प्रंपथ्यांय स्वाहां पूष्णे न्रिन्धषाय स्वाहां त्वष्टे तुरीपांय

स्वाहां । अदित्ये । मुद्ये । स्वाहां । अदित्ये । सुमृ-डीकाया इति सु-मृडीकायें । स्वाहां । सरंस्वत्ये । स्वाहां । सरंस्वत्ये । बृहत्यें । स्वाहां । सरंस्वत्ये । पावकायें । स्वाहां । पूष्णे । स्वाहां । पूष्णे । प्रवथ्यायिति प्र-पत्थ्याय । स्वाहां । पूष्णे । नरन्धिषाय । स्वाहां । त्वष्ट्रे । स्वाहां । त्वष्ट्रे । तु-

मुष्ठु आददे इति । तेन कर्मण्येव द्वितीया । अयमर्थः— आधि स्वाहा जुहोमि आधीतार्थ आधीतस्य सिद्ध्ये । जुहोतेः शिपो छुक्, मिपो ढादेशः, 'गितर्गतो' इति निघातः, गितिना च समासः । व्युत्पस्यनवधारणादनवश्रहः । द्वितीयस्वाहा कारः प्रदानार्थः । एवं सर्वत्र । आधीतं आध्यातं मनसे पर्याप्तं भवतु । मनश्च प्रजापतये यजमानाय वा पर्याप्तं भवतु। काय प्रजापतये । संज्ञात्वात्सर्वनामत्वाभावः । कस्मे अज्ञातस्वस्त्राय । सार्वात्स्यत् सर्वनामत्वम् । कतमरमे अनिर्धारितिविशेष्यात्मे । अदित्ये पृथिव्ये देवमात्रे वा । मह्ये महत्ये सुमुखाये सुम्रु वा सुखियत्र्ये । पावकाये शोधियत्र्ये

स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपांय स्वाहा वि-ण्णंवे स्वाहा विष्णंवे निखुर्यपाय स्वाहा विष्णंवे निभूयपाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहां ॥ ३६॥

रीपांय । स्वाहां । त्वष्ट्रं । पुरुह्णपायिति पुरु-ह्णां-य । स्वाहां । विष्णंवे । नि्खुय्पायिति निखुर्य-पायं । स्वाहां । विष्णंवे । निभूयपायिति निभूय-पायं । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ३६ ॥

## पुरुह्मपाय स्वाहा दशं च ॥ १५॥

'पावकादीनां छन्दिस' इतीत्वाभावः । पूष्णे । उदात्तिनृत्ति-स्वरेण विभक्तिरुदात्ता । प्रपथ्याय प्ररुष्टः पन्थाः प्रथ्यः त-स्मै हिताय । तत्र भवाय वा । नरिन्धपाय नराणां धार-यित्रे । द्वातेः छान्द्रसः खन् , भष्भावश्च । पूर्वपदान्तोदात्तत्वं च । तुरीपाय तूर्णमाप्नुवते । प्रवोदरादिः । पुरुद्धपाय । 'परादिश्छन्दिस' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम् । निखुर्यपाय खुरच्छेद्नेन नियमेन पापरोगादिभिः वाध्यमानानां जनानां पात्रे । छान्दसः क्यप् । निभूयपाय न्यग्भवनीयाः कर्मभिः निभूयाः तेषां पात्रे । पूर्ववत्क्यप् । गतमन्यत् ॥

इति सप्तमे तृतीये पश्चदशोनुवाकः.

वृद्धयस्माहा हन्भ्या रवाहोषां-भ्या रवाहा मुखं य स्वाहा ना-सिकाभ्या रवाहा ऽक्षीभ्या रवाहा ना-हा कणीभ्या रवाहां पार इक्षवोऽ-वार्यभ्यः पक्षमंभ्यस्म्वाहां ऽवार इक्ष-वंः पार्यभ्यः पक्षमंभ्यस्म्वाहां ऽवार इक्ष-वंः पार्यभ्यः पक्षमंभ्यस्म्वाहां शी-प्रां स्वाहां श्रूभ्या स्वाहां लुला-

ंदुद्र्य इति दत्—स्यः। स्वाहां। हन्स्यामिति

हन्-स्याम्। स्वाहां। ओष्ठांस्याम्। स्वाहां। मु
खांय। स्वाहां। नाक्षिकास्याम्। स्वाहां। अक्षीस्याम्। स्वाहां। कर्णांस्याम्। स्वाहां। पारे। इक्षवंः। अवार्यंस्यः। पक्षमंस्य इति पक्षमं—स्यः। स्वाहां। अवारे। इक्षवंः। पार्येस्यः। पक्षमंस्य इति प
६मं—स्यः। स्वाहां। ज्ञीव्र्णं। स्वाहां। स्नूस्याम्।

¹अथाश्वस्याङ्गानि जुहोति—दद्गचः स्वाहेत्यादि ॥ 'पद्म् ' इत्यादिना दद्गवः, 'ऊडिदम् ' इत्यादिना विभक्तेस्दात्तत्वम् । हनूभ्यां, स्वाङ्गदीर्घत्वम् । अक्षीभ्याम् । 'ईच द्विवचने ' इती-कारः स चोदात्तः । पार इक्षव इत्यादि । इक्षवः अक्षिरो-माणि पार अक्ष्युपरिपुटे ये इक्षवः ते अवार्थभ्यः अधराक्षिपु-टस्थेभ्यः पक्ष्मरोमभ्यः प्रवर्तन्ते तद्यं तानि वा अपेक्ष्यत्यर्थः।

टांय स्वाहां मूर्ने स्वाहां म्सिष्कांय स्वाहां केशेंभ्यस्त्वाहा वहांय
स्वाहां ग्रीवाभ्यस्त्वाहां स्कन्धेभ्यस्त्वाहां कीकंसाभ्यस्त्वाहां पृष्ठीभ्यस्त्वाहां पाजस्यांय स्वाहां पृष्ठीभ्यस्वाहां पाजस्यांय स्वाहां पृष्ठीभ्याश्र स्वाहां ॥३७॥ अश्रसांभ्याश्र
स्वाहां दोषभ्याश्र स्वाहां वाहुभ्याश्र

स्वाहां। लुलाटांय। स्वाहां। मूर्ध्ने। स्वाहां। म्हित-प्कांय। स्वाहां। केशें भ्यः। स्वाहां। वहांय। स्वा-हां। श्रीवाभ्यः। स्वाहां। स्क्र-चेभ्यः। स्वाहां। की-कंसाभ्यः। स्वाहां। पृष्टीभ्य इति पृष्टि—भ्यः। स्वाहां। पाजस्यांय। स्वाहां। पार्श्वाभ्यांम् । स्वा-हां॥३०॥ अश्लाभ्याम्। स्वाहां। वोषभ्यामिति कुषि—भ्याम्। स्वाहां। वाहुभ्यामिति वाहु—भ्याम्।

तेम्यः स्वाहिति । एवं अधरे अधरपुटे ये इक्षवः ते पार्थेम्यः उत्तराक्षिपुटस्थम्यः पक्ष्मरोमम्यः प्रवर्तन्ते तद्र्थं तानि वा अपे-क्ष्य तेम्यः स्वाहिति । एवं परस्परोपकारित्वमुभयेषां पक्ष्मणामुक्तम्, पक्ष्मिनिमत्तवादक्ष्णोरीक्षणसामर्थ्यस्य । उभयत्रापि दिगादित्वाद्यत् । द्वितीये व्यत्ययेन 'यतोऽनावः' इत्याद्युदात्तत्वाभावः । शीष्णे उदात्तिनृत्तिस्वरेण विभक्तेरुदात्तत्वम् । श्रूम्याम् । उक्तं विभ-

स्वाहा जङ्घांभ्या रवाहा श्रोणीं-भ्या र स्वाहो स्म्या र स्वाहां ऽष्ट्रीव-द्र्या र स्वाहा जङ्घांभ्या र स्वाहां भसे दे स्वाहां शिखण्डेभ्यस्स्वाहां वा-छंघानां य स्वाहा रेते से स्वाहां प्रजा-भ्यस्त्वाहां प्रजनेनाय स्वाहां प्रजा-

स्वाहां । जङ्घांभ्याम् । स्वाहां । श्रोणींभ्यामिति श्रोणिं—भ्याम् । स्वाहां । ऊरुभ्यामित्यूरु—भ्याम् । स्वाहां । अष्ठीवद्रचामित्यंष्ठीवत्—भ्याम् । स्वाहां । जङ्घांभ्याम् । स्वाहां । भूसदें । स्वाहां । श्रिखण्डे-भ्याः । स्वाहां । वाल्धानायितं वाल्ण्यानाय । स्वाहां । अण्डाभ्याम् । स्वाहां । श्रेणाय । स्वाहां । रतेसे । स्वाहां । प्रजाभ्य इति प्र—जाभ्यः । स्वाहां । प्रजाभ्यं इति प्र—जाभ्यः । स्वाहां । प्रजाभ्यं इति प्र—जाभ्यः । स्वाहां । प्रजाभ्यः । स्वाहां । स्वाहां । स्वाहां । स्वाहां ।

क्त्युदात्तत्वं 'सावेकाचः' इति । मूर्धे । पूर्ववदुदात्तनिवृत्तिस्वर-द्वम् । मस्तिष्काय शिरोमांसाय । वहाय वहनदेशाय । ग्री-वाम्यः धमनीम्यः । कीकसाम्यः ग्रीवाया आरम्य पृष्ठवं-शास्थिगुळिकाम्यः । पृष्टीम्यः हस्तयोरुपरि पृष्ठवंशस्योभयतः xi—52

स्स्वाहां शुफेभ्यस्त्वाहा लोमंभ्य-स्त्वाहां त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वा-हां माश्रुसाय स्वाहा स्नावंभ्यस्त्वा-हाऽस्थभ्यस्त्वाहां मुज्जभ्यस्त्वाहाऽङ्गे-भ्यस्त्वाहाऽज्मने स्वाहा सर्वंधमे स्वाहां ॥ ३८ ॥

लोमेन्य इति लोमे-स्यः। स्वाहां। तव्चे। स्वान् हां। लोहिताय। स्वाहां। मार्थमायं। स्वाहां। स्नावंभ्य इति स्नावं-भ्यः। स्वाहां। अस्थभ्य इ-त्यस्थ-भ्यः। स्वाहां। मुज्ञभ्य इति मुज्ज-भ्यः। स्वाहां। अङ्गेश्यः। स्वाहां। आत्मने। स्वाहां। सर्वस्मै। स्वाहां॥ ३८॥

## पार्श्वास्यार् स्वाही मजाभ्यस्त्वाहा षर्वे ॥१६॥

स्थितानि अस्थीनि पृष्टयः । सांहितिकं दीर्घत्वं छान्दसम् । पाजस्याय पाजो बछं तत्र भवाय हृदयाय । दोषाभ्याम् । 'पहन्' इत्यादिना दोषन्भावः । जङ्घाभ्यां श्रोणीभ्यां छान्दसं संहितायां दीर्घत्वम् । जङ्घाभ्यामपराभ्याम् । भसदे अपानप्रदेशाय । शिखण्डेभ्यः चूंडेभ्यः । वालधानाय पुच्लाय । अण्डाभ्याम् । प्रजननाय शफरंयैवैकदेशाय । पद्गचः पूर्ववत् पद्गा-वस्स्वरश्च ॥

इति सप्तमे तृतीये पोडशोनुवाकः.

अञ्ज्येताय स्वाहांऽञ्जिस्कथाय स्वा-हां शितिपदे स्वाहा शितिककुदे स्वा-हां शितिपन्ध्रांय स्वाहां शितिपृष्ठा-य स्वाहां शित्य स्ताय स्वाहां पुष्प-कणीय स्वाहां शित्योष्ठांय स्वाहां

'अञ्ज्येतायेत्यंञ्जि-एतायं । स्वाहां । अञ्जिसक्थायेत्यंञ्जि-सक्थायं । स्वाहां । शितिपद् इति
शिति-पदें । स्वाहां । शितिककुद् इति शितिकुकुदे । स्वाहां । शितिककुद् इति शितिस्वाहां । शितिपृष्ठायेति शिति-पृष्ठायं । स्वाहां ।
शित्यः सायिति शिति-अः साय । स्वाहां । पृष्पुकर्णायेति पुष्प-कर्णीय । स्वाहां । शित्येष्ठायेति
शिति-ओष्ठांय । स्वाहां । शितिस्रव इति शिति-

¹अथाश्वरूपाणि जुहोति—अङ्गचेतायेत्यादि ॥ अङ्गचेताय केचिदाहुः—अङ्गः शुक्कः एतः सन्ध्यावर्ण इति । अन्ये आ-हुः—अङ्गिः रुण्णः एतः शुक्कः इति । अङ्गिश्रासो एतश्च अ-ङ्गचेतः । 'वर्णो वर्णेन' इति समासः, 'वर्णो वर्णेषु' इति पूर्वपदप्ररुतिस्वरत्वस्य 'अनेतः' इति पर्युदासात् । समासान्तो-दात्तत्वमेव भवति । अङ्गिसक्थाय शुक्कसक्थाय । ऊरुमूल-स्थानि अस्थीनि सक्थीनि । 'बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः' इति षच्, 'सक्थं चाक्रान्तात्' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम् । शितिपदे

शितिभ्रवे स्वाहा शितिभसदे स्वा-हां श्वेतानूंकाशाय स्वाहाऽअये स्वा-हां लुलामांय स्वाहाऽसितज्ञवे स्वा-हां कृष्णेताय स्वाहां रोहितेताय स्वाहांऽरुणेताय स्वाहेहशांय स्वाहां

भ्रवे । स्वाहां । शितिभसद् इति शिति भसदे । स्वाहां । श्वेतानूकाशायोति श्वेत—अनुकाशाय । स्वाहां । अअये । स्वाहां । लुलामाय । स्वाहां । असितज्ञव इत्यिसत—ज्ञवे । स्वाहां । कृष्णैतायिति कृष्ण—एतायं । स्वाहां । रोहितेतायिति रोहित—एतायं । स्वाहां । अरुणैतायेत्यरुण—एतायं । स्वाहां । अरुणैतायेत्यरुण—एतायं । स्वाहां । कृष्टिशांय । स्वाहां । ता-

शुक्रपादाय 'पादस्य छोपः' इति छोपः समासान्तः, 'पादः पत्' इति पद्भावः, 'शितेनित्या बह्वच् ' इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वर-त्वम् । शितिककुदे शुक्रककुदाय । ककुदस्यावस्थायां छोपः। कदाचित् बह्वच्लान् शितिस्वराभावः । शितिरन्ध्रादिषु स एव च स्वरः प्रवर्तते । पुष्पकर्णाय पुष्पाकार छक्षणं कर्णयोर्यस्य । 'कर्णो वर्ण छक्षणात् ' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वम् । शितिभसदे । भसत् अपानप्रदेशः, 'अभसत् ' इति पर्युदासात् शितिस्वराभावः । श्वेतानूकाय श्वेताक्षायिति केचित् । श्वेतशरीरप्रकाशायेत्वन्ये । अञ्जये सर्वशुक्षाय । छलामाय छलांमवते । असितज्ञवे, छा-

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

कीहशांय स्वाहां ताहशांय स्वाहां सहशांय स्वाहा विसंहशाय स्वाहा सुसंहशाय स्वाहो रूपाय स्वाहा स-वेंस्मै स्वाहां ॥ ३९॥ कृष्णाय स्वाहां श्वेताय स्वाहां पि-

हशाय । स्वाहां । सहशाय । स्वाहां । विसंहशा-येति वि—सहशाय । स्वाहां । सुसंहशायेति सु— सहशाय । स्वाहां । रूपायं । स्वाहां । सवस्मे । स्वाहां ॥ ३९॥

रूपाय स्वाहा दे चे ॥ १७॥ 'कृष्णायं । स्वाहां । श्वेतायं । स्वाहां । पि्रा-

न्दसो जुभावो जानुनः । कृष्णेताय कृष्णश्रासावतश्च, स्तर-समासो पूर्वा वेव । एवमुत्तरयोरिप लोहितः शुक्काधिको रक्तः। ईटशाय इदमिव पश्यत्यात्मानिमिति 'त्यदादिषु टशः' इति कन्प्रत्ययः, 'इदंकिमोरीश्की' । एवं कीटशाय । सटशाय 'समानान्ययोश्च' इति कन् । योगविभागात् अन्यत्रापीप्यते इति समानस्य सभावः । रूपाय रूपमात्राय । सर्वरमे अनु-क्तायापि ॥

इति सप्तमे तृतीये सप्तदशोनुवाकः.

¹पुनरप्यश्वरूपाणि जुहोति—रुणायेति ॥ अवयवरूपाणि प्रायशः

शङ्गांय स्वाहां सारङ्गांय स्वाहांऽहणाय स्वाहां गौराय स्वाहां ब्अवे
स्वाहां नकुलाय स्वाहा रोहिताय
स्वाहा शोणांय स्वाहां श्यावाय
स्वाहां श्रामाय स्वाहां पाकुलाय
स्वाहां सुहूपाय स्वाहा सहंपाय

ङ्गिय। स्वाहां । स्वारङ्गाय। स्वाहां । अरुणायं । स्वाहां । गौरायं । स्वाहां । बुभ्रवे । स्वाहां । नुकुलायं । स्वाहां । रोहिताय। स्वाहां । शोणांय। स्वाहां । श्या-वायं । स्वाहां । श्यामायं । स्वाहां । पाकुलायं । स्वाहां । सुरूपायेतिं सु—रूपायं । स्वाहां । अनुरूपायेत्य-नुं—रूपाय । स्वाहां । विरूपायेति वि—रूपाय । स्वाहां । सरूपायेति स—रूपाय । स्वाहां । प्रतिरू-

पूर्वत्र, इह तु अवयविरूपाणिति एथगारम्भः । रुष्णाद्यः प्रसिद्धाः । पिशङ्काय गोरोचनवर्णाय । सारङ्काय चातकवर्णाय।
अरुणाय अरुणवर्णाय । गौराय शुक्काय । बभ्नेत्रे किपलपाण्डराय । नकुलाय नकुलवर्णाय । रोहिताय लोहितवर्णाय |
अतिरक्ताय । शोणाय पीतलोहिताय । श्यावाय पीतरुष्णाय।
श्यामाय नीलाय । पाकलाय अञ्यक्तरुष्णाय, पाकनरुष्णस्वCC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

स्वाहा प्रतिरूपाय स्वाहां श्वाबलांय स्वाहां कमलाय स्वाहा पृश्वेये स्वाहां पृश्विस्वयाय स्वाहा सर्वस्ये स्वा-हां ॥ ४०॥ ओषंधीभ्यस्स्वाहा मूलेभ्यस्स्वाहा तूलेभ्यस्स्वाहा काण्डेभ्यस्स्वाहा व-

पायेति प्रति—ह्याय । स्वाहां । ज्ञावलांय । स्वान् हां । कमलायं । स्वाहां । पृश्नेये । स्वाहां । पृश्चि-सूक्थायेतिं पृश्चि—लक्थायं । स्वाहां । सर्वस्मे । स्वाहां ॥ ४० ॥

कृष्णाय षर्द्वत्वारिश् हात् ॥ १८ ॥ 'ओर्षधीभ्य इत्योर्षधि-भ्यः । स्वाहां । मूर्ले-भ्यः । स्वाहां । तूर्लेभ्यः । स्वाहां । काण्डेभ्यः ।

णीयेति केचित् । सुरूपाय शोभनरूपाय । शबलाय व्याप्ति-श्ररूपाय । कमलायं कमलवर्णाय । पृक्षये चित्रवर्णाय । ए-श्रिसक्थाय, उक्तो स्वरसमासान्तौ । सर्वस्मे अनुक्तायापि रूपाय ॥ इति सप्तमे तृतीये अष्टादशोनुवाकः.

¹अथ ओपधिहोमाः—ओपधीम्य इत्याद्याः ॥ ओषधीम्यः फलपाकावसानाम्यः । 'ओपधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्' इति दी-

ल्शेभ्यस्स्वाहा पुष्पेभ्यस्स्वाहा फ-लेभ्यस्स्वाहा गृहीतेभ्यस्स्वाहाऽगृं-हीतेभ्यस्स्वाहाऽवंपन्नेभ्यस्स्वाहा श-यांनेभ्यस्स्वाहा सर्वस्मे स्वाहां॥४१॥ वन्स्पतिभ्यस्स्वाहा मूलेभ्यस्स्वाहा

स्वाहां । वल्झोभ्यः । स्वाहां । पुष्पेभ्यः । स्वाहां । फलेभ्यः । स्वाहां । गृहीतेभ्यः । स्वाहां । अगृही-तेभ्यः । स्वाहां । अवपन्नेभ्य इत्यवं-पन्नेभ्यः । स्वाहां । श्यांनेभ्यः । स्वाहां । सर्वेस्मै । स्वाहां॥४ १॥

ओषंधीभ्यश्चतुंविं श्रातिः ॥ १९॥

'वन्स्पतिभ्य इति वनस्पति-भ्यः । स्वाहां । मूलेभ्यः । स्वाहां । तूलेभ्यः । स्वाहां । स्कन्धोभ्य

र्घत्वम् । मूलानि प्रसिद्धानि । तूलेभ्यः अग्रभ्यः । वल्रोभ्यः प्ररोहेभ्यः । गृहीतेभ्यः प्राणिभिरुपयुक्तिभ्यः पुष्पफेलभ्यः । अगृहीतेभ्यः स्वयंनिपतितेभ्यः । अवपन्नेभ्यः विपन्नेभ्यः । श्रायानेभ्यः स्तम्बशुष्केभ्यः ॥

इति सप्तमे तृतीये एकीनविशोनुवाकः.

¹अथ वनस्पतिहोमाः—वनस्पतिभ्य इत्याद्याः ॥ वनस्पतयः फलिनः, उपलक्षणत्वात् सर्वेऽपि शास्त्रिनोः CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. स्ट्रान्ट्रेव by स्वास्कात्वक्षिः USA

त्लेभ्यस्वाहा स्कन्धोभ्यस्वाहा शा-खांभ्यस्वाहा पूर्णभ्यस्वाहा पुष्पे-भ्यस्वाहा फलेभ्यस्वाहां गृहीतेभ्य-स्त्वाहा ऽ गृहीतेभ्यस्वाहां ऽवंपन्नभ्य-स्त्वाहा शयांनेभ्यस्वाहां शिष्टाय स्वाहाऽतिशिष्टाय स्वाहा परिशि-

इति स्कन्धः—भ्यः । स्वाहां । शाखांभ्यः । स्वान् हां । पूर्णेभ्यः । स्वाहां । पुष्पेभ्यः । स्वाहां । फलेभ्यः । स्वाहां । गृहोतेभ्यः। स्वाहां । अगृही-तभ्यः । स्वाहां । अवंपन्नभ्य इत्यवं—पृन्नभ्यः । स्वान् हां । शयांनेभ्यः । स्वाहां । शिष्टायं । स्वाहां । अतिशिष्टायेत्यतिं—शिष्टाय । स्वाहां । परिशिष्टा-येति परि—शिष्टाय । स्वाहां । स्थ शिष्टायेति सं— शिष्टाय । स्वाहां । उन्छिष्टायेत्यत्—शिष्टाय । स्वाहां । रिक्तायं । स्वाहां । अरिक्ताय । स्वाहां ।

लात्सुट्, 'उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्' इति पूर्वोत्तरयोर्युगपत्प्रकृतिस्वरत्वम् । स्कन्धोभ्यः । वर्णव्यत्ययः, सकारान्त एव वा ।
कुगृहीतादीनि व्याख्यातानि\* । शिष्टाय क्रियासूपयुक्ताय । अतिशिष्टाय उपयुज्य स्थापितैकदेशाय । परिशिष्टाय उपयोगातिरि-

<sup>\*</sup>सं. ७-३-१९<u>.</u>

ष्टाय स्वाहा स्थितिष्टाय स्वाहोच्छि-ष्टाय स्वाहा रिकाय स्वाहाऽरिकाय स्वाहा प्ररिकाय स्वाहा स्थितिः

प्रिंरिक्तायेति प्र-रिक्ताय । स्वाहां । सक्ष्रिक्तायेति सं-रिक्ताय । स्वाहां । उद्विक्तायेत्युत्-रिक्ताय । स्वाहां । सर्वस्मै । स्वाहां ॥ ४२ ॥

वनस्पतिभ्यष्व द्वत्वारिश् शत् ॥२०॥

प्रजवं ब्रह्मवादिनः किमेष वा आप्त आंदित्या डभयोः प्रजापंतिरन्वायित्रिन्द्रो वे सहिङ्कन्द्रो वे विशिथिलः प्रजापंतिरकामयतान्नादस्सा विराहसा-वादित्योऽर्वाङ्कृतमा मेऽभिना तप्रस्वाहाऽऽधिं दुद्रयोअयेतायं कृष्णायौषंधीभ्यो वन्स्पतिभ्यो विश्वातिः ॥ २०॥

काय । संशिष्टाय संपूर्णमुपयुज्य त्यक्ताय । रिक्ताय पुष्प-फठैर्विजिताय । अतिरिक्ताय अन्यतर \* युक्ताय । प्रिरक्ताय पुष्पफ्छैः सर्वथा वर्जिताय । संरिक्ताय पर्णिश्च वर्जिताय । उद्रिक्ताय स-वैसिम्खाय । अत्र प्रादिसमासे व्यत्ययेन अव्ययपूर्वपद्प्रकृति स्वरत्वम् । गतिसमासे 'गतिरनन्तरः' इति गतेः प्रकृतिस्वरत्वम् ॥

<sup>#</sup>अन्यत्रीप.

य स्वाहोद्रिकाय स्वाहा सर्वेस्<u>मै</u> स्वाहा ॥ ४२ ॥

प्रजवं प्रजापंतिर्यदंछन्द्रोमं ते हुवे सवाहमोषे-धाभ्यो दिचेत्वारिश्शत् ॥ ४२ ॥

> हरिः ओम्-श्रीकृष्णार्पणमस्तु. कृष्णयजुर्वेदे सप्तमकाण्डे तृतीयः प्रश्नस्समाप्तः.

इति भट्टभास्करमिश्रविरिचिते ज्ञानयज्ञाख्ये यर्जुर्वेदभाष्ये सप्तमे काण्डे तृतीयप्रश्ने विशोनुवाकः. समाप्तश्च प्रपाठकः.

## शुद्धिपत्रिका.

| पुँटे. | प हो. | अशुद्धम्•         | शुद्धम्.              |
|--------|-------|-------------------|-----------------------|
| 9      | ч     | यद्भुव            | यद्भुव                |
| 29     | æ     | जायात             | जायाता                |
| ३६     | 90    | पुजा              | प्रजा                 |
| 30     | 38    | विश्वे ॥          | <sup>3</sup> विश्वे ॥ |
| 35     | 9     | ³ <u>द</u> ेवाः । | देवाः।                |
| 84     | 93    | यामः।             | यामः।                 |
| 88     | Ę     | हाग्निर्व         | हामिवै                |
| 40     | 9     | वृद्या            | वेद्या                |
| 49     | Ę     | द्यथा             | चर्या                 |
| 54     | 3     | वत्भवा            | वत्भैना               |
| 94     | 9     | <b>a</b> –        | वि-                   |
| 95     | 90    | °असुंराः ।        | °अर्सुराः ।           |
|        | ξ .   | साम               | साम्                  |
| 932    | 99    | नेवा              | नेव                   |
| 902    | =     | र्थन्त्           | 'र्थन्तु              |
| 11     | 93    | 'तत्।             | तत्।                  |

| पुटे.                                                                               | प हो. | अशुद्धम्.        | गुद्धम्.       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|--|--|
| 904                                                                                 | 9     | <u> </u> हायुः । | वायुः।         |  |  |
| 900                                                                                 | Ę     | असृक्षि ।        | असृक्षि ।      |  |  |
| 950                                                                                 | 9     | रिक्षंम् ॥       | रिक्षम् ॥      |  |  |
| 954                                                                                 | 90    | 'अर्थ ।          | े"अर्थ।        |  |  |
| 356                                                                                 | 93    | एनीत्यु          | एनीत्युं       |  |  |
| 983                                                                                 | ,,    | एत्।             | ऐत्।           |  |  |
| २३३                                                                                 | . 7 7 | द्वि।            | द्वि ।         |  |  |
| २९९                                                                                 | 2     | य के             | <u>र्युङ</u>   |  |  |
| ३०३                                                                                 | 9     | द्वितीये         | द्वितीये 🌼     |  |  |
| ३१५                                                                                 | 8     | येऽन्तरेष्टा     | येऽन्तरेऽष्टा  |  |  |
| ३१६                                                                                 | ą     | येऽन्तरेष्टा     | येऽन्तंरेऽष्टा |  |  |
| ३३६                                                                                 | 3     | <u>दुशस्य</u>    | दुशम्य         |  |  |
| ३५१                                                                                 | 9     | मेन              | मेने           |  |  |
| 3 € 8                                                                               | Ę     | शित्             | शेति           |  |  |
| ३१२                                                                                 | "     | अवीङ् ।          | अर्वाङ् ।      |  |  |
| 803                                                                                 | . 3   | रुद्रा           | रुद्रा         |  |  |
| 808                                                                                 | 4     | हाऽण्डा          | हाऽऽण्डा       |  |  |
| "                                                                                   | 93    | अण्डाभ्याम् ।    | आण्डाभ्यम् ।   |  |  |
| 894                                                                                 | 92    | इत्याषंघि        | इत्योषंधि      |  |  |
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA |       |                  |                |  |  |

## भाष्यस्य शुद्धपाठः पाठान्तरं च.

| પુટે. | पड़ी.   | मुद्रितपाठः          | शुद्धपाठः, पाठान्तरं च        |
|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| -     | _       | तेन                  | तेन च                         |
| \$    | 9       |                      | वध्यमपि                       |
| .3.0  | 6       | वध्यं                |                               |
| 38    | 8       | परिशेत               | पशुवत् शरते                   |
| 83    | 9       | अविज्ञातगर्भस्य(तद्व | दस्यापि) अविज्ञातस्य          |
| EE    | 8       | यानि                 | यानि तु                       |
| 18    | ,,      | निधनं                | <b>ऽ</b> न्तो निधनं तं        |
| ९५    | •       | दक्षिणं              | दक्षिण-                       |
|       |         | दशयूपा               | द्श यूपाः                     |
| 808   | (       | पटादेः               | पटलादेः                       |
| ११३   | 2       | स्मत्कत्वहो(?)       | समत् कलहः।                    |
| 858   | 8       |                      | <b>ज्य</b> हिंसायां           |
| 820   | . 3     | ननेन देवा अदभु       | अनेन देवा अभव                 |
| "     | 9       | पाप्मनाम् ।          | पाप्मानं                      |
| १३७   | 8       | द्यो पक्षयज्ञ        | द्यः पृक्ष                    |
| 936   | ,,      | खादि                 | खादिरी                        |
| 880   |         | कर विंहां            | तत्र एकविशं                   |
| 889   | ,,<br>E |                      | त्वात्सर्वेषां साह्वाना       |
|       |         |                      | स्तोत्रस्य * पराक्वावृत्तिभे- |
| 880   |         |                      | देन                           |
| 5,,   | -       | ् ताश्च दश           | ताश्चतुर्दश                   |
|       |         | चि. वै               | त्तिस्संयुज्यत इति । मै .     |
| 99    |         | , राग, प             | <b>?</b>                      |
| 186   |         |                      |                               |

| <b>₫</b> ξ. | प हो। | मुद्रितपाठः            | शुद्धपाठः, पाठान्तरं च.    |
|-------------|-------|------------------------|----------------------------|
| 186         | 88    | तथा अ                  | तथा हि                     |
| १९१         | . 8   | दश्वतरो न प्रजायते इति | ते दात्तरेता हि            |
| . 199       | "     | अश-                    | अशि-                       |
| १५६         | 8     | नानि                   | तानि                       |
| 196         | 8     | नवत्वा                 | नवत्वाद्य                  |
| "           | 8     | दशा                    | दशाक्षरा                   |
| १६१         | 80    | द्निाऽव                | दीन्यव                     |
| 188         | 3     | मानो                   | मानोऽनेन                   |
| १६६         | 8     | त्रिवत्                | त्रिवृत्                   |
| १६८         | 9     | द्विरात्रा             | एवं द्विरात्रा             |
| "           | E     | भवन्ति ।               | भवन्ति । उभयतोतिरा         |
| 0.8.0       |       |                        | त्राणि सत्राणि भवन्ति।     |
| १६९         | 9     | कतु                    | ऋतुकर्म                    |
| 919         | 9     | तस्मात्स्थाना          | तस्मात्सत्रात्सार्था       |
| १७०         | . 5   | इप्टं                  | इष्टं                      |
| "           | 9     | तयोः                   | तयोरह्नोः                  |
| १७३         | 8     | • चत ·                 | च ति                       |
| 868         | 3     | रुतौ                   | कते भवतः । ततश्च ना-       |
| १७५         |       |                        | नावीर्ये नानाफले           |
| १७६         | "     | छन्दोमन                | छन्दोम                     |
| 1 4         | 3     | वृद्धिः । विश्वं कर्मा | वृद्धिः रापरुश्चः । विश्वं |
|             | Ę     | ' प्रथे                | कमे करणीयम                 |
| 22          | . '   | 14                     | 'ले च ' इति हस्वलम्        |
| ७७          | =     | न्तेन र                | ੰਸਪੈ<br>ਕੋਰੋ ਵੇਕ           |

| १७६ २ जयन् सृजन्त  ,, ३ त्रयं त्रयसंख्यं  १८२ ,, नाहं नाहं अनूचीनमहः  १८३ ४ मिप मिप गवा  १८५ ५ क्यप्च' 'कुञः श च'  १८६ ६ 'तत्पुरुषे' 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इं                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ,, ३ त्रयं त्रयसंख्यं<br>१८२ ,, नाहं नाहं अनूचीनमहः<br>१८३ ४ मपि मिप गवा<br>१८५ ५ क्यप्च' 'कुञः रा च'<br>१८६ ६ 'तत्पुरुषे' 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इं<br>१८७ ४ भवन्ति, भवन्ति, कथं ? |    |
| १८२ ,, नाहं नाहं अनूचीनमहः १८३ ४ मि मि गवा १८५ ५ क्यप्च' 'कुञः श च' १८६ ६ 'तत्पुरुषे' 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इं १८७ ४ भवन्ति, भवन्ति, कथं ?                                         |    |
| १८३ ४ मिप मिप गवा<br>१८९ ९ क्यप्च' 'कुञः रा च'<br>१८६ ६ 'तत्पुरुषे' 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इं<br>१८७ ४ भवन्ति, भवन्ति, कथं ?                                                        |    |
| १८५ ५ क्यप्च' 'कुञः रा च'<br>१८६ ६ 'तत्पुरुषे' 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ' इ<br>१८७ ४ भवन्ति, भवन्ति, कथं?                                                                               |    |
| १८७ ४ भवन्ति, भवन्ति, कथं ?                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                    | ते |
| 2                                                                                                                                                                                  |    |
| ,, ७ गर्गा गहा                                                                                                                                                                     |    |
| ,, १० वति वन्ति                                                                                                                                                                    |    |
| १९२ ४ 'षपूर्वस्य' 'षपूर्व'                                                                                                                                                         |    |
| ४ ५ एको विभक्तीको                                                                                                                                                                  |    |
| १९५ १ सहस्राद्वा सहस्राद्वा वा                                                                                                                                                     |    |
| २०४ ,, ैनिति। निति                                                                                                                                                                 |    |
| २०५ ४. सद् साद                                                                                                                                                                     |    |
| .२०८ १ वन्ति नीयते विस्ता नीयन्ते                                                                                                                                                  |    |
| २०९ ८ आमि आङामि                                                                                                                                                                    |    |
| २१२ ३ दिभिः दिभिश्चतूरात्रैः                                                                                                                                                       |    |
| ,, ५ गत गतार्थ                                                                                                                                                                     |    |
| ,, ६ संहारा संप्रहा                                                                                                                                                                |    |
| २१४ १ संनयाल्यों संनयाल्यों चतूरात्रों                                                                                                                                             |    |
| ,, ४ एतापुष्टेपुष्टिः एतान्प्रसिद्धापुषे.                                                                                                                                          |    |
| पुषिः                                                                                                                                                                              |    |
| २१५ ४ वारूणं वारूणो                                                                                                                                                                |    |
| ,, ,, कपालमें कपाल ऐ                                                                                                                                                               |    |

| पुटे. | पड़ी.  | मुद्रितपाठः.        | शुद्धपाठः, पाठान्तरं च. |
|-------|--------|---------------------|-------------------------|
| 289   | - 84   | मोपध्य              | मौत्तर्य                |
| २१६   | . 4    | भ्यासंगो            | भ्यासंग्यो              |
|       | 8      | भ्यासंगा            | म्यासंग्या <u> </u>     |
| 77    |        | धर्मा               | धर्मः सर्वपृष्ठः        |
|       | "      | प्रथिव्यां          | पृथिव्यां दिवि          |
| . २२५ | »<br>و | स्वरः वि            | वि                      |
| 770   | 8      | ऋम                  | ऋमण                     |
| 779   | 8      | 'दी                 | 'न क्तिचि दी            |
|       | 8      | भावियता विश्वस्यापि | भावयिता त्वं विश्वस्या  |
| ,,    |        | 7.00                | भूतेम्य उ               |
| "     | 88     | भूतेम्यस्त्वामु     |                         |
| २३१   | "      | वरुगनं              | आवल्गनं                 |
| २३३   | 8      | पर्णा               | पूर्णी                  |
| २३९   | 9      | भवतेर्द्धोटि        | भवतेर्छेटिं             |
| 788   | \$     | प्रवृद्धबलां        | प्रवृद्धबल्लोमनां       |
| २४२   | (      | उचेह                | उचैर्घी .               |
| २४६   | 2      | शित्वा              | डिन् <b>वा</b>          |
| २९९   | "      | अम्यासश्च           | अम्यासाग्यावान् च       |
| २९६   | . 8    | देवाः               | । तदेवाह                |
| २७१   | v      | अक्ट्रप्ता •        | अक्ट्रपाः               |
| २८9   | 7      | ष्टाश्च             | ष्टाच                   |
| 260   | "      | अरणा                | अरणात् 🌎                |
| २९२   | 8      | यथा                 | यद्वा                   |
| ३२७   | 9      | । प्रयुतं           | त्रयुतम् ।              |

स्यार्

च

४१३ १४३ पुस्तकालय







## पुस्तकालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या 1897 H

Į.

٩ q

अर्थ सार्व

शह गड़ा सप्तः सप्टः पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

## पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

| विषय संख | या <u>210</u>   | आगत न  | 6 <u>82, 20</u> 8 |
|----------|-----------------|--------|-------------------|
| शीर्षक   |                 |        |                   |
|          |                 |        |                   |
| दिनांक   | सदस्य<br>संख्या | दिनांक | सदस्य<br>संख्या   |
|          |                 |        |                   |
|          |                 |        |                   |
|          |                 |        |                   |
|          |                 |        |                   |
|          |                 |        |                   |
|          |                 |        | 8                 |

Story Street Str

